

## राष्ट्र-वागी

[ लन्दन में दूसरी गोलमेज परिपट् के अवसर पर दिये गये गाँधीजी के भाषण ]



pococes

BVCL 02667

954.032 G15N(H)

1 JUN 2005

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य श्रध्यापक जे० सी कुमारपा





### सस्ता-साहित्य-मग्डल सत्तावनवाँ यन्थ



## राष्ट्र-वागाी

[ सन्दन में दूसरी गोलमेज परिषद के अवसर पर दिये गये गाँधीजी के भाषण ]

#### सम्पाद्क

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जे० सी कुमारपा

> भनुवादक शङ्करलाल वर्मा

प्रकाशक सस्ता-साहित्य मगडल, श्रजमेर । त्रथमवार, १५०० सन् उन्नीससौवत्तीस सृल्य दस त्राना

### निवेदन

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तथा अध्यापक जे० सी० कुमारणा द्वारा संपादित तथा नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद से प्रकाशित Nation's Voice के गोलमेज परिषद् के अवसर पर दिये गये गाँवीजी के भाषणों वाले भाग का अनुवाद पाठकों के सामने रखते हुए हमें प्रसन्नता होती है। सरकार और महासभा के समम्मौते के फलस्वरूप म० गाँधी लन्दन पहुँचे और वहीं इन भाषणों में उन्होंने भारत की माँग प्रस्तुत की है, जो वस्तुतः समस्त राष्ट्र की वाणी है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम 'राष्ट्र-वाणी' रक्खा गया है।

परन्तु इंग्लैंग्ड में गाँधीजी का काम सिर्फ गोलमेज-परिषद् तक ही परिमित न था, बल्कि सच पूछो तो उससे बाहर भारत का सन्देश फैलाने में वह अपेजाकृत अधिक सफल हुए हैं। महात्माजों के प्राइवेट सेकेटरी श्री महादेव देसाई, जो इस यात्रा में उनके साथ ही थे, साप्ताहिक चिट्टियों के रूप में 'यंग इंडिया' के पाठकों को उसका सरस वर्णन देते रहे हैं। उक्त अ मेज़ी पुस्तक में उसका भी समावेश है, परन्तु हिन्दी पाठकों की सुविधा के लिए हमने उसे अलग ही पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया है। 'इंग्लैंग्ड में महात्माजी' के नाम से वह सुन्दर वर्णन भी अलग निकल रहा है। आशा है, पाठकों को यह और वह दोनों ही बहुत पसन्द होंगे और वे इन्हें हाथों-हाथ अपना लेंगे।



## सूची

#### प्रस्तावना

| ,                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| १राष्ट्रीय मॉॅंग                                                   |
| [ गोलमेज परिषद् की संघ विधायक समिति में गाँधीजी का                 |
| ः पहला भाषण ] ३                                                    |
| २—धारासभायें                                                       |
| · • [ संघ विधायक समिति में दिया हुआ गाँधीजी का दूसरा भाषण ] १ ह    |
| ३—दो कसौटियाँ                                                      |
| ['इंग्डियन कॉंग्रेस लीग' की 'गॉंधी-सोसाइटी' की श्रोर से गॉंधीजी की |
| · ' वर्षनाँठ के उपलच्य में दिये गये भोज में गाँधीजी का भाषण ] ४५   |
| ४—श्रल्पसंस्यक जातियाँ                                             |
| : [ गोलमेज सभा की अल्पसंख्यक समिति में दिया हुआ                    |
| · : गाँधीजी का भाषण ] ५१                                           |
| ५—संघ-न्यायालय                                                     |
| [ संघ-निधायक समिति में दिया हुआ गोंधीनी का भाषण ] ६१               |
| ६—जनतन्त्र की हत्या                                                |
| [ श्ररपसंख्यक समिति को श्रंतिम वैठक में दिया हुआ गाँपीकी का        |
| भाषण ]                                                             |

| ~ ~                                                        |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| ७—सेना                                                     |                |
| [ संव विधायक समिति में दिया हुआ गोंधीजी का भाषण ]          | 53             |
| ८च्यापारिक भेद्-भाव                                        |                |
| [संघ विधायक समिति में दिया हुआ गाँधीजी का भाषण ]<br>९—अर्थ | દ્રજ           |
| [ संव विधायक समिति में दिया हुआ गोंधीजी का भाषण ]          | १२१            |
| १०—प्रान्तीय खराज्य                                        |                |
| [ संघ विधायक समिति में दिया हुआ गाँधीजी का भाषण ]          | <b>\$</b> \$8. |
| ११—हमारी वात                                               | ;              |
| [ गोलमेज परिषद् के पूर्णाधिवेशन में दिया हुआ भाषण ]        | (80            |
| १२—-श्रलविदा !                                             | -i.            |
| [ गोलमेज परिषद् के अध्यच के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पेर  | त करते         |
| हुए दिया हुन्ना भाषण ]                                     | - १७६          |
| १३—परिशिष्ट                                                | ٠.             |
| ( श्र ) दिल्ली का समभौता                                   | <b>१</b> पर्   |
| ( आ ) प्रधान मन्त्री की घोषणा                              | <b>१</b> =६    |
| ( १ ) पहली गोलमेल परिपद के ऋन्त में                        | ::             |
| (२) दूसरी                                                  |                |

#### प्रस्तावना

प्रायः पूरे एक वर्ष तक सरकार के साथ अविश्रान्त युद्ध चल्ने के बाद, गाँधी इविंन समझौते के अनुसार ५ मार्च सन् १९३१ को विराम-सन्धि हुई अोर इसी मास के अन्त में करांची में होनेवाले महासभा के अधिवेशन ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा इस पर खीकृति की मुहर छगाते हुए महात्मा गाँघी को गोलमेज़-परिपद् के लिए अपना प्रतिनिधि चुना । इस प्रस्ताव में यह भी गुंजायश रक्खी गई थी, कि कार्य-सिमिति ( Working Committee) चाहे, तो ऐसे और भी प्रतिनिधि चुन सकती है,. जो वहां पर महात्माजी के नेतृत्व में काम करें । किन्तु कार्य सिमिति ने अपनी ता॰ । और २ अप्रेल की बैठक में सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि महात्मा गाँधी ही महासभा की ओर से एक मात्र प्रतिनिधि हों। महात्माजी अपनी समझौता-पसन्द मनोवृत्ति के छिए प्रसिद्ध हैं। यद्यपि ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं है, जिसमें उन्होंनेकर्मी सिद्धान्तों का बलिदान कर कोई समझौता किया हो। फिर भी, नयों कि वे अधिकारियों तक के स्वभाव पर विश्वास रखने के आदी हैं, इसलिए कुछ मित्रों को भयः था कि कहीं कूटनीति-विशारद विटिश राजनीतिज्ञों की चाल काम न कर जाय । इसीलिए श्री रेनाल्ड्स तथा अन्य कई मित्रों ने खयं उनसेयह इच्छा प्रकट की थी कि और कुछ नहीं तो कम-से-कम पं जवाहरलाल नेहं रू. को तो उन्हें अपने साथ ले ही जाना चाहिए । किन्तु कूटनीति का जाद् बही

असरकारक हो सकता है, जहाँ प्रतिपक्षी भी कूटनीति से काम छेनेवाला हो। इन दोनों में जो जितना अधिक कूटनीतिज्ञ होगा, वही वाज़ी मार ले जायगा। किन्तु जहाँ कूटनीति का सत्य से मुकावला हो, दाव-पँच-युक्त वातों की सत्य-सरल वातों से वाज़ी लगी हो, वहाँ कूटनीति के पैर जम नहीं सकते,—दाव-पेच कारगर हो नहीं सकते। इसलिए कार्य समिति ने अकेले सत्यसन्य महात्मा गाँघी को ही अपना एकमात्र प्रतिनिधि बनाने का जो निणय किया था, वह सर्वथा उपयुक्त ही था। अस्तु।

इधर तो कार्यसमिति ने यह निश्चय किया । किन्तु, जैसा कि भागे चल कर पगःपग पर अनुभव हुआ, दूसरी ओर सरकारी अधिकारी गाँधी--इर्विन समझौते से ज़रा भी सन्तुष्ट नहीं माऌम होते थे । इसमें उन्हें सरकार की शान और प्रतिष्ठा नीची हुई दिखाई देती थी। इसलिए उसके पालन में उनकी ओर से न केवल उपेक्षा ही हुई, वरन् ऐसे ऐसे विश उपस्थित हुए कि स्थिति को सम्हाले रखने के लिए महात्माज। के जी-तोद प्रयत्न करने पर भी, वह इतनी गम्भीर हो गई कि अन्त में महात्माजी को, गोलमेज़ परिषद् में भाग लेने से इनकार कर देना पड़ा। १५ अगस्त के जहाज़ से महात्माजी की रवानगी की ख़बर थी। श्रीमती सरोजिनी नायद्व तथा माननीय मालवीयजी तो जहाज़ में अपना स्थान भी रिज़र्ज करा चुके थे। आश्रम से मीरां वहन भी, महात्माजी के साथ जाने के ्लिए, सब सामान से सज्जित होकर खाना हो चुकी थीं। किन्तु महात्माजी ·भौर उनके अन्य साथियों को 19 ता॰ तक, जब कि रवानगी के केवल -तीन दिन शेष रह गये थे, इस वात में पूरा सन्देह था कि वे रवाना हो -सकेंगे। अन्त में, वह सन्देह पूरा हुआ; सरकार की ओर से उस दिन जो उत्तर मिला वह सर्गथा असन्तोप-जनक समझा गया; कार्य समिति ने गोलमेज़ परिपद् में अपना प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया; श्रीमती सरोजिनी नायह और मा॰मालवीयजी ने भी अपने टिकिट वापिस कर दिये और जहाज़ महात्माजी को लिए बिना ही रवाना हो गया।

विव्य-सन्तोषी जीवों को इससे बड़ा सन्तोप हुआ । गोरे-अधगोरे अख़ावारों ने सारा दिवेष महासभा के सिर पर डालते हुए सरकार की दृद्ता की सराहना की । उन्हें इस बात की वड़ी प्रसन्नता हुई कि विराम-सन्धि से महासभा को जो महत्व प्राप्त हो गया था, वह दूर हो गया, और संसार के सामने सरकार की यह दृढ़ता सिद्ध हो गई कि वह महा-सभा के सहयोग की परवा न करके भी गोलमेज परिपद् कर सकर्ती है। किन्तु महात्माजी आसानी से पीछा छोड्ने वाले न थे । उन्होंने सरकार और अपने बीच होनेवाला सारा पत्रव्यवहार और प्रान्तीय सरकारों द्वारा जिस-जिस प्रकार सन्धि का भंग हुआ, उसकी एक लम्बी अभियोग सूची 'यंग इंडिया' में प्रकाशित करदी और लिखा—"यह बात लिखित प्रमाणों द्वारा सिद्ध की जा सकती है कि ऐसे अवसर कम नहीं आये थे, और अब भी जिनकी कमी नहीं है, जिससे कि महासभा प्रान्तीय सरकारों द्वारा की गई शर्तों के भंग के कारण सन्धि को भंग हुई घोषित कर सकती थी। मैं यह बात साहसपूर्व क कह सकता हूँ कि सन्धि को रह न करने में महासभा ने अन्यतम धेर्य प्रदर्शित किया है। 🗴 💢 💢 💢 सरकारों के वरताव से मैं जो कुछ नतीजा निकाल सका हूँ; वह यही है कि सिविल सर्विस के अधिकारी, जिनके हाथ में प्रान्तीय शासन की बागडोर है, वास्तव में नहीं चाहते थे कि मैं लन्दन जाऊँ।"

इसलिए यदि इंग्लेंड चाहता है कि भारत से उसका सम्बन्ध बना रहे, तो उसका कर्तन्य है कि वह उसे गुलाम नहीं, बराबर का साहीदार बना-का रक्से। इसीमें उसका हित है, इसीमें उसका करवाण है। अपने उसी वचन की पुर्ति और उक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए वे वहाँ गये थे। महासभा से उन्होंने यह आदेश प्राप्त किया था कि परिपट् में वे पूर्ण स्वराज्य का, जिसमें कि सेना, राजस्व तथा परराष्ट्र-सम्बन्ध आदि विषयों पर देश का पूर्णिधकार होने की बात शामिल है, दावा पेश करें। महात्मा-जी के इन भावणों को पढ़ जाने पर पाठक देखेंगे कि किस तत्वरता के साथः उन्होंने महासभा के इस आदेश का पालन किया है। अपने पहले ही भाषण में उन्होंने जिस कुशलता और दृद्ता के साथ महासभा के उक्त दावे को पेश किया, उसे देखकर प्रतिपक्षियों तक को दंग रह जाना पड़ा था। अन्य अनेक सदस्यों की तरह वे अपना यह भाषण लिखकर नहीं ले गये थे। उन्होंने जो कुछ कहा ज़वानी ही कहा। किन्तु वह इतनाः नपानुला, और युक्तियों, दलीलों एवं वास्तविकता से इतना परिपूर्ण है कि प्रतिपक्षी के हृदय पर भी उसकी छाप पड़े विना रह नहीं सकती। परिपद् में नये-नये प्रक्त ठठते थे और सारा समय उनपर वाद-विवाद करने में ही समाप्त हो जाता था। सरकारी सदस्यों को ती इसकी परवाह होनी ही क्यों थी, अन्य सदस्यों तक को समय की इस प्रकार बावादी का कुछ ज़याल न था। किन्तु महात्माजी को यह सहा न हो सका। उन्होंने अपने दूसरे भाषण के आरम्भ में ही समिति के अध्यक्ष से इसः वात की शिकायत करदी । उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि सम्राट के सलाहकार इस बात को जानते हुए भी कि हमें समुद्र पार से, अपने अपने काम से

सुड़ा≆र, यहाँ बुलाया गया है, वे हमें यह नहीं बताते कि उनके विचार क्या हैं। इस समिति को बहस मुवाहिसा अथवा वाद-विवाद की सभा बनाने के बजाय उन्हें चाहिए कि वे अपनी योजनाएँ हमारे सामने रक्षें कि वे हमारे भाग्य का निपटारा किस प्रकार करना चाहते हैं, ताकि हम .उन पर विचार कर सकें । इसी प्रकार जब अल्प-संख्यक जातियों की समस्या के हल करने से उन्हें सफलता न मिली, तो इसका कारण बताते हुए उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि जो लोग यहाँ इकट्टे किये गये हैं, वे राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, वरन् सरकार द्वारा नामज़द किये गये हैं। साम्प्रदायिक वैमनस्य के सम्बन्ध में 'अपनी बात' कहते हुए उन्होंने कहा था—"यह झगड़ा बहुत पुराना नहीं है। मैं तो यह कहने का साहस करता हूँ कि अँग्रेज़ों के आगमन के साथ ही इसका जन्म हुआ है। 🗴 🗴 जब तक विदेशी शासनरूपी तलवार एक जाति को दूसरी जाति से और एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी से विभक्त करती रहेगी. तवतक साम्प्रदायिक समस्या का कोई भी वास्तविक स्थायी हल नहीं होगा; न इन जातियों के बीच स्थायी मैत्री ही होगी।"

इस प्रकार उनके प्रत्येक भाषण में पग-पग पर उनकी ओनस्विताः और स्पष्टवादिता की मुहर लगी दिखाई देती है। जैसी कि उन्हें आरम्मा में ही आशक्का थी, वे खाली हाथ ही लौटे, किन्तु न तो दे देश के प्रति वेवफा सिद्ध हुए, न उन्होंने देश के आत्मसम्मान को किसी प्रकार नीचा ही होने दिया। उन्होंने यह भलीभांति सिद्ध कर दिया कि उनकी आवाज़ ही राष्ट्र की आधाज़—'राष्ट्र वाणी'—है; और मोह-मदान्ध इंग्लैण्ड आज चाहे भले ही उस पर ध्यान न दे, किन्तु समय आयगा, जब कि आत्मबलिदान

की अग्नि में तपे हुए देश के इस दावे पर उसे ध्यान देना होगा, और उसकी इच्छा हो वा अनिच्छा देश उसके हाथों से अपनी स्वतन्त्रता च्लेकर रहेगा।

महात्माजी के ये भाषण 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित होते रहते थे। उन दिनों में वहां 'हिन्दी नवजीवन' में संयुक्त-सम्पादक की हैसियत से काम कर रहा था। अतः स्वभावतः ही इनके अनुवाद का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। परिस्थिति वश बीच बीच में मुझे अजमेर चले आना पड़ा। उस समय अक्सर यह काम भादरणीय वन्धु श्री मोहनलालजी भट को करना पड़ता था। स्थानीय दो एक अन्य मित्रों से भी मुझे इसमें काफ़ी सहायता मिली है, अतः इस सबके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

दो शब्द अनुवाद की भाषा के सम्बन्ध में। पाठकों को इसमें कुछ अटपटापन माल्यम होगा। इसके दो कारण हैं। एक तो महात्माजी जो कुछ भी 'लिखते या बोलते हैं, वह प्रायः स्त्ररूप होता है। सूत्र का ऐसा अनुवाद जिसमें भावों की पूरी रक्षा हो सके, सरल काम नहीं है। अच्छे अच्छे भाषा-विज्ञ इसमें चकरा जाते हैं; फिर मुझ जैसे नये रंगरूट का तो कहना ही क्या। दूसरे भाषणों का विषय सर्धधा राजनैतिक है। इसमें पग-पग पर ऐसे पारिभाषिक (Technical) शब्दों एवं वाक्य समूहों का प्रयोग हुआ है, जिनका कि भावों को अक्षणण बनाये रखकर सरल और सीधी भाषा में अनुवाद कर सकना उतना ही दुस्तर कार्य था। अतः आशा है, पाठक इस अटि के लिए मुझे क्षमा करेंगे।

अजमेर, बैशाखी पूर्णिमा १९८९

विनीत— शङ्करलाल वर्मा





# राष्ट्र-वागाी

[ 8 ]

## राष्ट्रीय माँग

प्रारम्भ में ही मुक्ते यह बात खीकार करनी चाहिए कि आपके सामने महासभा की स्थिति रखने में मुमे जरा भी दुविधा नहीं है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि इस उप-समिति में श्रीर यथासमय गोलमें ज परिषद् में सिम्मलित होने के लिए मैं सर्वथा सहयोग के भाव छेकर श्रौर श्रपनी शक्तिभर समभौते का उपाय करने के उद्देश से ही लंन्दन आया हूँ। साथ ही मैं सम्राट की सरकार को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी भी अवस्था में अधिकारियों को कठि-. नाई में डालने की मेरी इच्छा न है, न आगे होगो; और यही विश्वास में यहाँ के अपने साथियों को दिला देना चाहता हूँ कि हमारे दृष्टिकोण में कितना ही अन्तर हो, मैं किसी भी प्रकार या रूप से उनके मार्ग में रुकावट न डालूँ-गा। इसलिए मेरी स्थिति यहाँ पर सर्वथा आपकी और सम्राट की सरकार की सद्भावना पर निर्भर करती है। किसी भी समय यदि मुक्ते यह मालूम हुआ कि इस परिषद् में मेरी कुछ उपयोगिता नहीं है, तो इससे अलग हो जाने में मुक्ते

जरा भी हिचकिचाहट न होगी। इस उप-समिति और परिषद् के प्रवन्धकों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके केवल संकेत मात्र से मैं अलग हो जाने में जरा भी न हिचकिचाऊँ गा।

ये वातें इसिलए कहनी पड़ती हैं कि मैं जानता हूँ कि सरकार और महासभा के वीच मौलिक मत भेद है, और सम्भव है कि मेरे साथियों और मुममें भी महत्त्वपूर्ण मत-भेद हो, और मैं एक मर्यादा से वँधा हुआ हूँ जिसके अन्तर्गत मुम्मे काम करना होगा। मैं तो भारतीय राष्ट्रीय महासभा का एक गरीव और नम्न प्रतिनिधि मात्र हूँ, और इसिलए हमारे लिए यह वता देना अच्छा होगा कि महासभा क्या है और उसका उदेश्य क्या है। तब आप मेरे साथ सहानुभृति करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कन्धों पर जिम्मेवारी का जो वोम है वह बहुत भागी है।

#### महासभा क्या है ?

यदि में गलती नहीं करताहूँ, तो महासभा भारतवर्ष की सब से बड़ी संस्था है। इसकी अवस्था लगभग ५० वर्ष की है, और इस अर्से में वह बिना किसी रुकाबट के बराबर अपने वार्षिक अधिवेशन करती रही है। सबे अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास जाति, वर्ग या किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्व भारतीय हितों और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मेरे लिए यह वताना सब से बड़ी खुशी की बात है कि उसकी उपज आरम्भ में एक अंग्रेज-मस्तिष्क में हुई। एलन त्रोक्टेवियस द्यूम को काँग्रेस के पिता की तरह हम जानते हैं। दो महान पारिसयों - फ़ीरो-जशाह मेहता और दादाभाई नौरोजी ने, जिन्हें सारा भारत 'वृद्ध पितामह' कहने में प्रसन्नता श्रनुभव करता है, इसका पोषण किया। अपने आरम्भ से ही महासभा में मुसलमान, ईसाई, एंग्लो-इ एडियन छादि शामिल थे, या मुक्ते यों कहना चाहिए, इसमें सव धर्म, सम्प्रदाय श्रीर हितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रति-निधित्त्व होता था । स्वर्गीय बद्रुहीन तैयवजी ने अपने-आपको महासभा के साथ मिला दिया था। मुसल-मान श्रौर निस्सन्देह पारसी भी महासभा के सभापति रहे हैं। मैं इस समय कम-से-कम एक भारतीय ईसाई श्री डबल्यू, सी. वनर्जी का नाम भी ले सकता हूँ। विशुद्ध भारतीय श्री काली चरण बनर्जी ने, जिनके परिचय का मुक्ते सीभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अपनेकी महासभा के साथ मिला दियाथा । मैं, श्रौर निस्सन्देह श्राप भी श्रपने बीच श्री के. टी. पाल का श्रभाव श्रनुभव कर रहे होंगे। यदापि मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक मुक्ते माछ्म है, वे अधिकारी-रूप से कभी महासभा में शामिल नहीं हुए, फिर भी वे पूरे राष्ट्रवादी थे।...

जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्गीय मौ० मुहम्मद्श्रली, जिनकी उपस्थित का भी आज यहाँ अभाव है महासभा के सभापति थे, और इस समय महासभा की कार्य-समिति के १५ सदस्यों में ४ सदस्य मुसलमान हैं। स्त्रयाँ भी हमारी महासभा की अध्यक्ता रह चुकी हैं—पहिली श्री एनी वीसेएट थीं और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायहू,। श्रीमती नायहू कार्य-समिति की सदस्यां भी हैं; और इस प्रकार यदि हमारे यहाँ जाति और धर्म का भेद-भाव नहीं हैं, तो किसी प्रकार का लिंग-भेद भी नहीं हैं।

महासभा ने अपने आरम्भ से ही कथित 'अछूतों' के काम को अपने हाथ में ले रक्खा है। एक संमय था जब कि महासभा अपने प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन के समय अपनी सहयोगी संस्था की तरह सामा-जिक परिषद् का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसके काम को स्वर्गीय रानाडे ने अपने अनेक कामों में का एक वना कर उसे अपनी शक्तियाँ समर्पित की थीं। आप देखेंगे कि उनके नेतृत्व में सामाजिक परिषद कें कार्य-कम में अछूतों के सुधार के कार्य को एक खास स्थान दिया गया था। किन्तु सन् १९२० में महासभा ने एक वंडा क़द्म वंदाया श्रीर श्रमपुश्यता तिवारण के प्रश्न को राजनैतिक मंच का एक आधार-स्तम्भ वनकर राजनैतिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग वना दिया। जिस प्रकार

महासभा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और इस प्रकार सब जातियों के परस्पर ऐक्य को स्वराज्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य सम-मती थी, उसी तरह पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति केलिए छूआछूत के पाप को दूर करना भी वह अनिवार्य सममने लगी।

सन् १९२० में महासभा ने जो स्थिति प्रहरण की थी, वही आज भी वनी हुई है और इसलिए आप देखेंगे, कि महासभा ने अपने आरम्भ से ही अपने-आपको सचे अथीं में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।

यदि महाराजागण मुमे आज्ञा देंगे तो मैं यह वतलाना चाहता हूँ कि आरम्भ में ही महासभा ने आपकी भी सेवा की है। मैं इस समिति को याद दिलाना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति भारत का वृद्ध पितामह ही था, जिसने काशमीर और मैंसूर के प्रश्न को हाथ में लेकर सफलता को पहुँचाया था और मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये दोनों बड़े घराने श्री दादाभाई नौरोज़ी के प्रयत्नों के लिए कम ऋणी नहीं हैं। अवतक भी उनके घरेळू और आन्तिरिक मामलों में हस्तच्चेप न करके महासभा उनको सेवा का प्रयत्न करती रही है।

में आशा करता हूँ कि इस संचित्र परिचय से, जिसका दिया जाना मैंने आवश्यक सममा, समिति और जो महासभा के दावे में दिलचस्पी रखते हैं वे वह जान सकेंगे कि उसने जो दावा किया है, वह राष्ट्र-वाणी ]

उसके उपयुक्त है। में जानता हूँ कि कभी-कभी वह अपने इस दावे को क़ायम रखने में असफल भी हुई है; किन्तु में यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि आप महासभा का इतिहास देखेंगे तो श्रापको माळ्म होगा कि श्रसफल होने की अपेचा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साथ सफल हुई है। सबसे अधिक, महासभा मूल-रूप में, अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ७,००,००० गावों में विखरे हुए करोड़ों मूक, अर्धनग्न और भूखे प्राणियों की प्रतिनिधि है; यह बात गौगा है कि ये लोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारे जानेवाले प्रदेश के हैं अथवा भारतीय भारत अर्थात् देशी राज्यों के । इसलिए महासभा के मत से, प्रत्येक हित जो रचा के योग्य है, इन लाखों मूक प्राणियों के हित का साधक होना चाहिए; आप समय-समय पर विभिन्न हितों में प्रत्यत्त विरोध देखते हैं,। परन्तु, यदि वस्तुतः कोई वास्तविक विरोध हो तो, मैं महासभा की और से विना किसी संकोच के यह वता देना चाहता हूँ कि इन लाखों मूक प्राणियों के हित के लिए महासमा प्रत्येक हित का विलदान कर देगी । इसलिए वह त्रावश्यक रूप से किसानों की संस्था है और वह अधिकाधिक उनकी वनती जा रही है। आपको, और कदाचित् इस समिति के भारतीय सद्-स्यों को भी यह जान कर आश्चर्य होगा कि महासभा ने अंज 'अखिल-भारतीय-चर्खा-संघ' नामक अपनी संस्था द्वारा करीब दो हजार गाँवों की लगभग ५० हजार स्त्रियों × को रोजगार में लगा रक्सा है, और इन स्त्रियों में सम्भ-वतः ५० प्रतिशत मुसलमान स्त्रियाँ हैं। उनमें हजारों अछूत कहानेवाली जातियों की भी हैं। इस तरह हम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन गांवों में प्रवेश कर चुके हैं और ७,००,००० गाँवों में, प्रत्येक गाँव में, प्रवेश करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह काम मनुष्य की शक्ति के वाहर का है, किन्तु मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो अभी आप महासभा को इन सब गाँवों में फैली हुई और उन्हें चर्ले का सन्देश सुनाती हुई देखेंगे। महासभा का दावा

महासभा का यह प्रतिनिधि रूप होने से, जब मैं आपको उसका आदेश पढ़कर सुनाऊँगा तो आपको उससे आश्चर्य न होगा। में आशा करता हूँ कि वह आपको विसंगत एवम् अप्रिय प्रतीत न होगा। आप भले ही ऐसा समभें कि महासभा जो दावा कर रही है वह सर्वथा असमर्थनीय है। जैसा भी कुछ है, मैं उसकी ओर से नम्न तरीक़े पर, किन्तु पूरी-पूरी हढ़ता के साथ उस दावे को यहाँ पेश करूँगा। मैं अपने पूरे विश्वास और शक्ति के

<sup>×</sup> चर्चा संघ के ताज़े आंकड़ों में से मालूम होता है कि अब यह संख्या १,४०,००० है।

साथ उस दाने को पेश करने के लिए यहाँ आया हूँ। यदि आप मुक्ते इसके निपरीत समका सकेंगे और यह नता सकेंगे कि यह दाना इन लाखों मूक मनुष्यों के प्रतिकृत है, तो मैं अपनी सम्मति पर पुनर्निचार करूँगा। मैं अपने निचारों में संशोधन करने को तैयार हूँ; किन्तु महासभा के प्रतिनिधि की हैिस्यत से उपयोगी हो सकने के लिए यह आवश्यक है, कि इस संशोधन के पूर्व मैं अपने मुख्याओं — महासभा के नेताओं — से इस सम्बन्ध में परामर्श कर खूँ। अब यहाँ पर मैं महासभा का वह आदेश आपको पढ़ सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आप मुक्त पर लगाई गई मर्यादाओं को अच्छी तरह समक्त सकें। करांची-महा-सभा ने यह प्रस्तान पास किया था—

"यह महासभा अपनी कार्यसमिति और भारत सरकार में हुए अस्थाई सममौते पर विचार कर उसे खीकार करती है, और यह स्पष्ट कर देना चाहती है, कि महासभा का पूर्ण खराज्य का ध्येय, जिसका अर्थ पूर्ण खतन्त्रता है, ज्यों कान्त्यों कायम है। यदि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों की किसी परिषद् में महासभा के सम्मिलित होने का द्वार खुला रहे, तो महासभा का प्रतिनिधि उक्त ध्येय की प्राप्ति का प्रयत्न करेगा, और खास कर सेना, अन्तर्राष्ट्रीय मामले, अर्थ विभाग, राजख और आर्थिक नीति पर देश का पूर्ण अधिकार हो, और ब्रिटिश सरकार और भारत के बीच

आर्थिक लेन-देन के सम्बन्ध में ऑच-पड़ताल करने और भारत अथवा इंग्लैंग्ड द्वारा उठाई जानेवाली कर्ज की जिम्मेवारी का निश्चय एक निष्पत्त अदालत द्वारा करवाने और दोनों पन्नों में से किसी की भी इच्छा होने पर साभे-दारी तोड़ देने का अधिकार रहे, इसका प्रयत्न करेगा। लेकिन महासभा के प्रतिनिधि को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वह ऐसे समभौते को स्वीकार कर ले जो साफ, तौर पर भारत के हित के लिए आवश्यक हो।"

इस प्रस्ताव के अनुसार प्रतिनिधि का निवीचन हुआ। इस श्रार्दश को ध्यान में रखते हुए मैंने गोलमेज परिषद् द्वारा नियुक्त उपसमितियों के अस्थाई निर्णयों का यथा-साध्य ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। साथ ही मैंने प्रधान-मन्त्री के उस वक्तव्य का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने सम्राट्-सरकार की नीति बतलाई है। मेरे कथन में कुछ मूल हो तो वह दुरुस्त की जा सकती है; लेकिन जहाँ तक मैं समम सकता हूँ महासभा का जो उद्देश श्रीर दावा है, उससे यह वक्तव्य कहीं पीछे है। यह ठीक है, कि मुक्ते ऐसे सुधार खीकार कर लेने की खतन्त्रता है, जो साफ तौर पर भारत के हित में हों; लेकिन वे सब उक्त त्रादेश में वर्णित मूल विषय के अनुकूल होने चाहिएँ। यहाँ मैं दिली में भारत सरकार और महासभा में हुए उस सममौते की शर्तों का ख्याल करता हूँ, जो कि मेरे लिए एक पवित्र सममौता है। उस सममौते में महासभा ने संघशासन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है, जिसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित हो और साथ ही यह सिद्धान्त भी मान लिया है कि यदि भारत के हित से सन्दन्ध रखनेवाले कुछ संरक्षण हों तो वे स्वीकार कर लिए जायँ।

कल किसी सज्जन ने एक वाक्य कहा था; मैं उनका नाम तो भूल गया; किन्तु उस वाक्य का मुक्त पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने कहा:-"हम केवल राजनैतिक विधान नहीं चाहते ।" मैं नहीं जानता कि इस वाक्य से उनका भी वह अभिप्राय था, जो तुरन्त ही मेरे मन्में उठा; किन्तु मैंने तुरन्त ही दिल में कहा इस वाक्य ने मुभे अच्छा विचार दिया है। यह सच है कि किसी भी ऐसे सर्वथा राजनैतिक विधान से, जिसके पढ़ने से तो यह माछूम हो कि भारत की जो कुछ राजनैतिक त्राकांचाएँ थीं, वे इससे मिल गई: किन्तु वास्तव में उससे मिलता कुछ न हो, तो न तो महा-सभा ही, न व्यक्तिगत रूप से मैं ही उससे संतुष्ट हो सकता हूँ। यदि हम पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए तुले हुए हैं, तो इस-का कारण किसी प्रकार की अहम्मन्यता नहीं है; न इसका यही कारण है कि हम चाहते हैं कि संसार के सामने यह ढिंढोरा पीटते फिरें कि हमने अंग्रेज-जनता से अब अपना सव सम्वन्ध विच्छेद कर लिया है। ऐसी कोई वात नहीं

है। इसके विपरीत खर्य महासभा के इस आदेश में आप देखेंगे कि वह एक सामेदारी की कर्षना करती है; वह ब्रिटिश जनता से वरावरी के संबंध की कल्पना करती है; किन्त वह सम्बन्ध ऐसा होना चाहिए, जो दो विलकुल समान राष्ट्रों में होता है। एक समय था जब मैं अपनेको ब्रिटिश-प्रजा समभाने और कहलाने में गौरव समभाता था। पर श्रव तो कई वर्षों से मैंने अपनेको ब्रिटिश-प्रजा कहना छोड़ दिया है। मैं तो अब अपनेको ब्रिटिश-प्रजा कहलाने की अपेता वागी कहलाना अंच्छा संममता हूँ । पर एक आकां सा मेरे मन में रही है, अब भी है, कि मैं निटिश साम्राज्य का नहीं, विक ब्रिटिश राष्ट्रसंघ का, यदि संभव हो तो, एक सामेदारी में और ईश्वर ने चाहा तो अविभाज्य सामेदारी में, नागरिक वनूँ; किन्तु ऐसी सामेदारी में हर्गिज नहीं जो एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर जवर्दस्ती लादी हो । इसीलिए त्राप देखेंगे कि महासभा ने यह दावा किया है कि दोनों पत्त को यह सम्बम्ध विच्छेद करने, सामेदारी तोड़ देने का अधिकार रहे । इसलिए वह साभेदारी आवर्यक रूप से दोनों के लिए हितकारक होनी चाहिए। यद्यपि विचारणीय विषयं से यह असंगत होगा, किन्तु मेरे लिए असंगत नहीं, यदि मैं यह कहूँ, जैसा कि मैंने अन्यत्र भी कहा है, कि मैं आज जिम्मेदार अंग्रेज राजनीतिज्ञों के, अपनी आमदनी के अन्दर खर्च चला लेने के, घरेळ् मामलों में

पूर्णक्ष से फॅसे रहने की बात को अच्छी तरह समक सकता हैं। हम उनसे इससे कम किसी वात की आशा नहीं कर सकते थे। श्रीर जब मैं लन्दन की श्रीर खाना हो रहा था, मुक्ते खयाल आया कि क्या हम इस समिति के सदस्य इस समय ब्रिटिश-मन्त्रियों के सिर पर बोम न होंगे; क्या हम दख-लन्दाज न होंगे। और फिर भी मैंने अपने आपसे कहा कि यह सम्भव है कि हम दखलन्दाज न हों; सम्भव है कि अपने घरेलू मामलों में फँसे रहने पर भी ब्रिटिश-मन्त्री खयं यह घानुभव करें कि गोलमेज-परिपद् की कार्रवाई उनके लिए प्रधानतः त्रावश्यक है। हाँ, तलवार के बल पर भारत पर फ़च्जा रक्खा जा सकता है; किन्तु इंग्लैंगड की समृद्धि के लिए, ग्रेटिनिटेन की श्रार्थिक स्वतन्त्रता के लिए पया हितकर होगा ? एक गुलाम किन्तु वाग़ी हिन्दुस्थान, या त्रिटेन की श्रापत्तियों में हिस्सा वॅटाने, वाला श्रौर, उसकी मुसीवतों में कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर उनकी सहायता करने वाला अतिष्ठितं सामेदार भारत ?

#### मेरा खप्न

हाँ, यदि आवश्यकता हुई तो, केवल अपनी इच्छा से, संसार की किसी एक जाति अथवा अकेले एक व्यक्ति की स्वार्थ साधना के लिए नहीं, वरन् प्रत्यच्तः समस्त संसार के लाभ के लिए वह इंग्लैंगड के साथ-साथ लड़ेगा। यदि मैं अपने देश के लिए स्वतन्त्रता चाहता हूँ, तो आप विश्वास रिविए कि यदि में उसकी प्राप्ति में सहायक हो सकूँ तो, उस देश का निवासी होने के कारण कि जिसमें संसार की एक पंचमांश मनुष्य-जाति निवास करती है । इसलिए नहीं चाहता कि मैं संसार की किसी जाति अथवा व्यक्ति को चूसूँ। यदि में अपने देश के लिए स्वतन्त्रता चाहूँ तो में उसके लिए उपयुक्त न होऊँ गा यदि मैं प्रत्येक जाति के, चाहे वह गरीब हो या शक्तिशाली, वैसी ही स्वतन्त्रता के समान श्रधिकार को स्वीकार न करूँ । श्रौर इसलिए जब मैं आपके सुन्दर द्वीप के निकट पहुँचने लगा, तो मैंने अपने-मन में कहा, सम्भव है संयोग से यह सम्भव हो जाय कि मैं ब्रिटिश मन्त्रियों को यह विश्वास करा सकूँ कि शक्ति के वल से अधिकृत नहीं, वरन् प्रेमरूपी रेशमी डोरी में बँधा हुआ भारत, आपके एक साल के बजट को ही नहीं श्रनेक वर्षों के वजट को ठीक करने में सचा सहायक सिद्ध होगा। ऐसे दो राष्ट्र यदि मिल जायँ तो क्या नहीं कर सकते; जिनमें एक मुट्टीभर होने पर भी वहादुर है; कदाचित् जिसकी वहादुरियों का लेखा अनुपम है; जो गुलामी की प्रथाल से युद्ध करने के लिए प्रसिद्ध। है, और जिसका एकवार नहीं अगियातबार कमजोरों की रत्ता करने का दावा है, श्रौर दूसरा एक श्रत्यन्त प्राचीन राष्ट्र है, करोड़ों की त्रात्रादी वाला है, शानदार भूतकाल जिसके पीछे है, हाल में जो दो महान् संस्कृतियों का प्रतिनिधि ।है जिसमें.

एक बहुत बड़ी तादाद में ईसाई श्रावादी भी है, तथा जिसमें संख्या में श्रॅगुलियों पर गिने जाने योग्य, किन्तु परोपकार और व्यवसाय में वढ़े हुए पारसी हैं। भारतवर्ष में इन सव संस्कृतियों का केन्द्रीकरण हुआ है; यह कल्पना करके कि, यदि ईश्वर यहाँ एकत्रित हिन्दू श्रीर मुसलमान प्रतिनिधियों को ऐसी सद्बुद्धि दे कि वे श्रापस के मतभेद को भूलकर आपस में सम्मानपद सममौता कर लें, वह देश और यह देश दोनों 'एकसाथ मिलजायँ। में फिर अपने से और आपसे यह प्रश्न करता हूँ कि क्या एक स्वाधीन भारत, बेटब्रिटेन की तरह पूर्ण स्वतन्त्र भारत, इन दोनों देशों की सम्मानप्रद साभेदारी दोनों के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती; क्या वह इस महान् राष्ट्र के घरेल्र मामलों तक में सहायक नहीं हो सकती ? मैं इस श्राशा कि स्वप्न के साथ यहाँ पहुँचा हूँ श्रौर श्रभीतक उस सुख-खंन को कायम रख रहा हूँ।

इतना कह चुकने पर कदाचित् अय मेरे लिए विशेष छु कहने को नहीं रह जाता। फिर आप लोग तकसीली बातें तय करते रहेंगे, और मुक्ते आपको यह बताने की जरूरत न रहेगी कि सेना के नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों और अर्थविभाग पर अधिकार तथा राजस्व और आर्थिक नीति के सञ्चालन आदि से मेरा क्या आशय है। मैं तो आर्थिक लेन-देन के प्रश्न की तफसील में, जिसे कल एक मित्र ने अत्यन्त पवित्र प्रश्न वतायाथा, नहीं पड़ना चाहता। मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। यदि किसी सामेदार का हिसाब होता हो तो उसके लेखे-जोखे की जाँच श्रीर तोड़-जोड़ की श्रावश्यकता रहती है, श्रीर महासभा यह कहकर, किसी श्रशिष्टाचरण को दोषी न बनेगी कि राष्ट्र अपने तई यह सममले कि वह कितनो जिम्मेवारो अपने सिर पर लेगा और कितनी उसे नहीं लेनी चाहिए। इस जाँच और निरीचण की माँग केवल भारत केही हित के लिएनहीं, वरन दोनों देशों के हित के लिए है। मुक्ते निश्चय है कि ब्रिटिश जनता भारत पर कोई ऐसा बोफ नहीं लादना चाहती, जो न्यायतः उसे नहीं उठाना चाहिए, और महासभा की श्रोर से यहाँ मैं यह घोषित कर देना चाहता हूँ कि महासभा किसी भी ऐसे दावे या जिम्मेदारी से इन कार न करेगी जो न्यायतः उसे उठानी चाहिए। यदि हमें समस्त संसार का विश्वासपात्र वनकर एक प्रतिष्ठित राष्ट्र की तरह रहना है, तो उचित कर्जे की हम एक-एक पाई श्रपने खून तक से चुकायँगे।

में नहीं सममता कि आपको महासभा के इस प्रस्ताव की तफ़सील में ले जाऊँ और उसकी प्रत्येक धारा का महासभा के शब्दों में अर्थ सममाऊँ। यदि ईश्वर ने चाहा कि समिति की आगे की कार्रवाई में, जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती जाय, मैं भाग लेता रहूँ, तो मैं आपको इन

`**१७** 

भारात्रों का त्राशय समका सकूँगा। कार्रवाई के दौरान में ने आपको संरचणों का आशय भी वतलाऊँ गा। लेकिन में सममता हूँ कि में काफ़ी कह चुका हूँ श्रीर लार्ड चांसलर महाशय, श्रापके उदार श्रनुग्रह से, इस समिति का काफ़ी समय ले चुका हूँ। वास्तव में मैंनेइतना समय लेनेका ख़याल न किया था, लेकिन मैंने अनुभव किया कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ श्राया हूँ उसके प्रति न्याय न करूँगा, यदि मैं इस समय भी मेरे हृदय में जो कुछ है वह सव निकालकर इस समिति श्रोर ब्रिटिश राष्ट्र के सामने, जिसके कि हम भारतीय प्रतिनिधि श्रांज मेहमान हैं, न रख दूँ । मैं यह विश्वास लेकर यहाँ से जाना पसन्द कहूँगा कि ब्रिटेन ऋौर भारत में मैं वरावर की सामेदारी का नाता जोड़ सका । में यह कहने के सिवा और अधिक कुछ नहीं कर सकता कि जवतक मैं यहाँ रहूँगा मैं ईश्वर से वरावर यही प्रार्थना करता रहूँगा कि यह उद्देश्य सफल हो। लार्ल चांस-लर महाशय, यद्यपि मैंने लगभग ४५ मिनट ले लिये; लेकिन आपने मुभे नहीं रोका; अतः आपके इस सौजन्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अनुमह का अधिकारी नहीं था इसलिए में आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

## [२] धारा सभावें

#### पक शिकायत

वि विनिध्य महाराय, मैं बड़ी हिचकि-चाहट के साथ, इस वहस में भाग ले रहा हूँ। इसके पहले कि उन बहुत-सी वातों पर, जो बहस के लिए यहाँ नोट की गई हैं, विचार करने के लिए श्रागे वहूँ, मैं श्रापकी इजाजत से उस भाव के वोकः से, अपनेको हलका कर लेना चाहता हूँ जो सोमवार से मुफे क्लेश पहुँच रहा है । मैं उन वहसों को, जो इस सिमिति में होती रही हैं, बड़े गौर से देखता रहा हूँ । मैंने प्रतिनिधियों की सूची का श्रध्ययन करने का प्रयत्न किया, जो पहले नहीं कर पाया था, श्रीर सवसे पहला दु:खद भाव जो मेरे मन में पैदा हुआ वह यह है कि हम लोग राष्ट्र के, जिसका प्रतिनिधित्व हमें करना चाहिए, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, विल्क हम लोग सरकार के चुने ु हुए हैं । मैं भारत के भिन्न-भिन्न पत्तों श्रौर दलों को श्रानुभव से जानता हूँ, इसलिए जब मैं सूची पर गौर करता हूँ, तो में देखता हूँ कि यहाँ ऐसे छुछ व्यक्तियों का श्रभाव है,

जिनको उपस्थिति त्रावश्यक थी; इससे में प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध में त्राखाभाविकता के भाव से दुःखी हूँ ।

श्रस्वाभाविकता श्रनुभव करने का मेरा दूसरा कारण यह है कि इन कार्यवाहियों का श्रन्त होगा श्रीर ये हमें वास्तव में किसी श्रोर ले जायँगी, यह मुभे दिखाई नहीं पड़ता है। यदि हम लोग इसी प्रकार से श्रागे वढ़े तो मैं नहीं समभता कि इस समिति में डठे हुए बहुत-से प्रश्नों पर बहस कर चुकने के वाद हम किसी नतीजे पर पहुँच सकेंगे।

इसलिए, लार्ड चान्सलर महोदय, सबसे पहले में अपनी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ प्रकट करूँ गा कि आप बड़े धर्य और सौजन्य से पेश आ रहे हैं। मैं सचमुच आपको इस कष्ट के लिए, जो आप इस समिति में उठा रहे हैं, धन्य-वाद देता हूँ। और में आशा करता हूँ कि आपका और हमारा काम पूरा होने पर, मेरे लिए यह संभव होगा कि, जब हम लोग छुछ वस्तिविक परिणाम को देखने के लिए योग्य हो सके या विवश किये जायँ तो मैं फिर आपको वधाई दूँ।

क्या में यहाँ पर सम्राट् के सलाहकारों के ख़िलाफ एक नम्न और विनीत शिकायत कर सकता हूँ ? हम लोगों को समुद्र-पार से लाकर इकट्टा करके—और में जानता हूँ कि इस बात को जानते हुए कि बिना किसी अपवाद के हममें

से सब लोग उसी तरह अपने कामों में संलग्न हैं, जैसे कि वे स्वयं हैं, हम लोग अपने-अपने कामों को छोड़ कर यहाँ इकट्ठे हुए हैं- क्या यह उनके लिए सम्भव नहीं कि वे हमें रास्ता दिखावें १ क्या में आपके द्वारा उनसे दरख्वास्त नहीं कर सकता कि वे हमें बतावें कि उनके विचार क्या हैं ? यदि मैं आपके सामने यह कहने का साहस करूँ कि में प्रसन्न होऊँ गा, और मेरा खंयाल है कि यही ठीक तरीका होगा, कि वे हम लोगों की सम्मिति लेने के लिए हमारे सामने अपने निश्चित प्रस्ताव रक्खें। यदि ऐसा किया गया तो मुफे इसमें सन्देह नहीं कि हम लोग किसी न किसी निर्णय पर पहुँच सकेंगे, फिर वह चाहे अच्छा हो या बुरा, सन्तोषजनक हो अथवा असन्तोपजनक । इसके विपरीत यदि हम लोग इस समिति को वहस-मुवाहिसे की समिति बनादें, जिसका हरेक सदस्य जुदे-जुदे मुद्दों पर धारा-प्रवाह भाषण दे, तो मैं नहीं सममता कि हम लोग उस ध्येय की कोई सेवा कर सकेंगे और उसे आगे बढ़ा सकेंगे, जिसके लिए कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं।

मुक्ते ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप कर सकें तो यह लाभदायक होगा कि एक उप समिति मुक्तरेर कर दी जाय, जो किसी नतीजे पर पहुँचने केलिए आपको कुछ विचार दे सके, जिससे हमारी कार्यवाही उचित समय में खतम हो जाय। मैंने केवल आपके तथा सदस्यों के विचार के लिए ही इन सूचनाओं को आपके सामने रक्खा है कि, जिससे कदाचित आप कृपा कर सम्राट् के सलाहकारों के सामने थें सूचनायें विचारार्थ पेश करें।

में चाहता हूँ कि वे हमें रास्ता वता अपेर अपनी योजनायें सबके सामने रक्खें। में चाहता हूँ कि वे हमें वतावें कि मान लीजिए कि यदि हम लोग उन्हें अपने भाग्य का निपटारा करने के लिए पश्च नियुक्त करें तो, वे क्यां करेंगे? यदि वे हमारी राय और मशबरा माँगने की भलमासाहत दिखावेंगे तो हम लोग अपनी-अपनी राय देंगे। यह वास्तव में एक अच्छा उपाय होगा, वनिस्वत इसके कि हम लोग निराशाजनक अनिश्चितता तथा निरन्तर विलम्ब की अवस्था में पड़े रहें।

इतना कहने के वाद अब में 'दूसरे शीर्षक' के अन्तर्गत विचारणीय प्रश्नों पर कुछ तजवीज पेश करने का साहस कहँगा। मेरी वहीं कठिनाई है जिसका सामना सर तेज-बहादुर सप्रकों करना पड़ा। यदि मैं उन्हें ठीक-ठीक समभा हूँ तो उनका कहना है कि वह इस बात से परेशान हो गये कि उनसे विभिन्न शीर्षकान्तर्गत सूक्ष्म-सूक्ष्म वातों पर बोलने को तो कहा गया; किन्तु उन्हें यह न बताया गया कि वास्तव में सताधिकार क्या होगा। व उनकी तरह उसी कठिनाई का सामना मुभें भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरे सामने एक दूसरी कठिनाई और भी है। मैं उप-समिति के सामने महासभा के श्रादेश को पेश कर चुकां हूँ। उसी श्रादेश के श्रनुसार मुक्ते प्रत्येक उप-शीर्षक पर वहस करनी होगी। इसलिए इन उप-शीर्षकों में से कुछ पर मैं महासभा के श्रादेश के श्रनुसार श्रपनी तजनीज श्रीर सम्मति पेश करूँगा। यदि उप-सिमित इस वात को नहीं जानती कि उसका उद्देश्य क्या है तो मेरी सम्मति जो मैं दूँगा, उपसमिति के लिए, वास्तव में, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। उक्त श्रादेश की दृष्टि से ही मेरी राय की कीमत हो सकती है। जब मैं उन शोर्षकों पर विचार करूँगा तब मेरा श्रर्थ स्पष्ट हो जायगा।

उप-शिषंक (१) के सम्बन्ध में जब कि मेरी सहानुमृति व्यापक रूप से डा॰ अम्बेड कर के साथ है, मेरी बुद्धि सर्वथा श्री गोविन जोन्स तथा सर सुलतान अहमद की ओर जाती है। यदि हमारी उप-समिति एक-विचार की होती, जिसके सदस्य मत देकर निर्णय करने के अधिकारी होते, तो उस दशा में मैं डा॰ अम्बेड कर के साथ बहुत दूर तक जा सकता था; लेकिन हमारी स्थिति वैसी नहीं है। वर्तमान उप-समिति वड़ी वेमेल है, उसका प्रत्येक सदस्य या सदस्या पूर्ण स्वतन्त्र और अपने विचार प्रकट करने का या की अधिकारी या अधिकारिणी हैं। ऐसी दशा में मेरी नम्न सम्मित में हमें रियासतों से यह कहने का अधिकार नहीं है कि वे क्या करें और क्या न

करें। ये रियासतें वड़ी उदारता के साय हमारी सहायता करने के लिए आगे आई हैं और कहती हैं कि वे हमारे साथ संघ में शामिल होंगी, और कदाचित अपने वे कुछ अधिकार भी छोड़ देने के लिए तैयार हो जायँ, जिनका विपरीत दशा में वे अकेले ही उपभोग करतीं। उस हालत में में इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता कि सर सुल-तानअहमद की इस राय का, जिसकी किश्री गोविन जोन्स ने भी ताईद की है, समर्थन कहाँ कि अधिक-से-अधिकहम जो कर सकते हैं वह यहां है कि हम रियासतों के साथ विनय करें और उन्हें अपनी निजी कठिनाइयाँ वतावें; किन्तु इसके साथ ही में यह खयाल करता हूँ कि हमें उनकी खास कठिनाइयों को भी समभ लेना चाहिए।

इसलिए में उन महान नरेशों के विचार के लिए एक या दो सूचनायें पेश करने का साहस कहँगा, श्रीर यह मैं निवेदन कहँगा एक जनता का, जनता की श्रीर से निर्वा-चित, समाज की निम्नातिनिम्न श्रेणी का प्रतिनिधि होने की हैसियत से। मैं उनसे विनती कहँगा कि वे जो कोई भी योजना तैयार करें श्रीर समिति के सामने स्वीकृति के लिए पेश करें, उनके लिए उचित होगा कि वे उस योजना में प्रजा का भी उचित ध्यान रक्तें। मैं यह ख्याल करता हूँ श्रीर जानता हूँ कि, उनके हदयों में उनकी प्रजा का हित

साथ दावा करते हैं। किन्तु यदि सब बातें ठीक हुई तो वे 'प्रजाकीय भारत'—यदि ब्रिटिश भारत को मैं यह नाम दुँ— के साथ अधिकाधिक सम्पर्क में आवेंगे और उस भारत के निवासियों के साथ उसी तरह समान हित स्थापित करना चाहेंगे,जिस प्रकार 'प्रजाकीय भारत' 'नरेशों के भारत'के साथ समान हित स्थापित करना चाहेगा । अन्त में, कुछ भी हो, दोनों भारतों में वस्तुतः कोई भी ताल्विक का या सचा भेद नहीं है। यदि कोई एक जीवित शरीर को दो हिस्सों में बाँट सकता हो तो आप भारत को दो हिस्सों में वाँट सकते हैं। श्रज्ञात समय से वह एक देश की तरह रहता आया है श्रीर कोई भी कृत्रिम सीमा उसे विभाजित कर नहीं सकती। नरेशों की प्रशंसा में यह कहना ही पड़ेगा कि जिस समय उन्होंने साफ तौर से श्रौर साहस के साथ अपने श्रापको संघ-शासन के पत्त में घोषित किया, उस समय उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे भी उसी रक्त के हैं, जिसके कि हम-वे भी हमारे ही भाई-बन्धु हैं। वे इसके विपरीत कर ही कैसे सकते थे ? हमारे-उनके बीच इसके सिवा और कोई अन्तर नहीं कि हम सामान्य व्यक्ति हैं श्रौर ईश्वर ने उन्हें विशिष्ट पुरुष, नरेश बनाया है। मैं उनकी भलाई चाहता हूँ, में उनकी सब प्रकार की वृद्धिचाहता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सुख-समृद्धि का उपयोग उनकी श्रपनी जनता, उनकी अपनी प्रजा की प्रगति में हो।

में इससे आगे न जाऊँगा; जा नहीं सकता। में उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ। हम जानते हैं कि उनके लिए यह खुला है कि वे संघ-योजना में शरीक हों या न हों। यह हमारा काम है कि हम उनके संघ में आने का मार्ग सुगम कर हैं; उनका काम यह है कि वे खुली भुजाओं से उनका स्वागत करने का हमारा मार्ग सुगम कर हैं।

में जानता हूँ कि 'दो श्रोर लो' की इस भावना के विना हम संघ-शासन की किसी निश्चित योजना पर न पहुँच सकेंगे श्रोर यदि पहुँचे भी तो श्रम्त में भगड़ कर तितर-वितर हो जायँगे। इसलिए में यह श्रधिक पसन्द कहूँ गा कि जवतक हम हृदय से उस वात को न चाहें, तवतक किसी संघ-योजना में शरीक न हों। यदि हम उसमें शरीक हों तो पूरे हृदय से हों।

मत-दाताश्रों की योग्यता

दूसरे शोषक के विषय में में देखता हूँ कि अपात्रता पर ही विचार किया गया है कि किसी प्रकार की अपात्रता होनी चाहिए अथवा नहीं ? यद्यपि में जिन सत्तावादी होने का दावा करता हूँ, फिर भी निःसंकोच कह सकता हूँ कि उम्मेदवार के लिए कुछ अपात्रता (Disqualification) निर्धारित करने अथवा किसी सदस्य को अलग करने के लिए कोई अपात्रता निश्चित करने में मत-दाता के अधिकार का कोई विरोध नहीं होता ।

यह अपात्रता क्या होनी चाहिए, इस विषय पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता। अभी तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। कि अपात्रता के विचार और सिद्धान्त का में पूरा समर्थन कहूँगा।

ा में 'नैतिक पतन' शब्द से डरता नहीं, विपरोत इसके उसे अच्छा मैं मानता हूँ । अवश्य ही गहरे-से-गहरे विचार के वाद निर्धारित शब्दों पर भी कठिनाइयाँ तो होंगी ही; किन्तु न्यायाधीशों का काम इन कठिनाइयों को दूर करना न होगा, तो और क्या होगा ? कठिनाई पड़ने पर न्यायाधीश हमारी सहायता करेंगे, श्रीर 'नैतिक पतन' में किन-किन वातों का समावेश है अौर किनका नहीं. यह वे हमें बता। वेंगे। छौर यदि संयोग से मुक्त जैसे सविनय भंग करनेवाले व्यक्ति के कार्य को 'नैतिक पतन' समभा जायगा, तो मैं उस निर्णय को स्वीकार कर ऌँगा। मैं अपात्र अथवा अयोग्य ठहरा दिये जाने की परवा नहीं करता । कई लोगों को कठिनाइयाँ भी सहनी पड़ती हैं; किन्तु इससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी प्रकार की श्रपात्रता होनी ही नहीं चाहिए श्रीर यदि हो तो उससे मतदाता के श्रधिकार का श्रपहरण होता है। यदि हम कोई कसौटी श्रथवा श्रायु को मयीदा रखना चाहें, तो मैं समभता हूँ कि हमें चारित्र्य की मयीदा भी रखनी चाहिए। असे समार कार कर के

#### श्रंप्रत्यत्त चुनाव

ं तीसरा विषय प्रत्यत्त ( Direct ) श्रौर श्रप्रत्यत्त ( Indirect ) चुनाव का है । श्रप्रत्यत्त चुनाव का जहाँतक सिद्धान्त से मतलव है उसपर मुक्ते श्रपने साथ सहमत होते देखने के लिए, मैं चाहता हूँ कि लार्ड पील यहाँ उपस्थित होते। मैं जानकार नहीं हूँ, केवल एक सामान्य व्यक्ति की तरह वोल रहा हूँ। किन्तु 'अप्रत्यत्त चुनाव' शब्द से मैं डरता नहीं। नहीं जानता कि इसका कोई पारिभाषिक ष्ट्रार्थ है; यदि कोई ऐसा अर्थ हो तो मैं उससे सर्वथा अपरिचित हूँ। मैं इसका क्या श्रर्थ करता हूँ, वह में खरं वता देना चाहता हूँ। यदि उसे ही अप्रत्यत्त चुनाव भी कहा जाता हो तो मैं निश्चयपूर्वक उसके लिए चारों ओर घूमकर उसके पत्त में वोर्ह्णा और संभवतः इस प्रकार के पत्त में चहुत-सा लोकमत भी तैयार कर छूँगा। मैं वालिग़ मताधिकार से वँधा हुआ हूँ। किसी भी तरह हो, काँग्रेसवादियों ने उसे स्वीकार किया है। वालिग मताधिकार अनेक कारणों से जहरी है और मेरे लिए निर्णायक कारणों में एक यह है कि वह मुभे सवकी~ केवल मुसलमानों की ही नहीं, प्रत्युत-श्रष्ट्रत, ईसाई, मजा-दूर तथा अन्य सब वर्गों की-उचित आकाँचाओं की पूर्ति के लिए समर्थ बनाता है। 💛 💮

जिस व्यक्ति के पास धन है वह मत दे सकता है,

किन्तु जिस व्यक्ति के पास चिर्त्र है पर धन अथवा अक्षर-ज्ञान नहीं वह मत नहीं दे सकता, अथवा जो व्यक्ति सारे दिन पसीना वहाकर ईमानदारी से काम करता है वह गरीव होने के अपराध के कारण मत न दे सके, यह कल्पना ही मुमसे नहीं सही जा सकती। यह असहा बात है और गरीव-से-गरीव शामवासी के साथ रहकर और उनमें मिल-कर और अक्रूत सममे जाने में अपना गौरव मानते हुए मैं जानता हूँ कि इन गरीव लोगों में, स्वयं अछूतों में, मान-वता के सुन्दर-से-सुन्दर नमूने मिल सकते हैं। अछूत भाई को मत न मिले इसकी अपेक्षा में अपना मत छोड़ देना कहीं अधिक पसन्द करूँगा।

#### श्रदर्शान

में अत्तर-ज्ञान के इस सिद्धान्त पर मोहित नहीं कि मत-दाता को कम-से-कम लिखने, पढ़ने और गणित का वोध होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को लिखने, पढ़ने और गणित का ज्ञान प्राप्त हो; किन्तु उसके साथ ही में जानता हूँ कि यदि उन्हें मत देने का अधिकारी वनने के लिए पहले लिखने, पढ़ने और गणित का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक हो तो मुक्ते अनन्त काल तक प्रतीका करनी होगी; और मैं इतने समय तक प्रतीका करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि इनमें के करोड़ों व्यक्तियों में मत देने की शिक्त है; किन्तु हम यदि इन सबको मता-

धिकार दें तो उन सवको मतदाताओं की सूची में दाखिल करना और व्यवस्थित निर्वाचन-मण्डल तैयार करना सर्वथा असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा।

में लार्ड पील की इस श्राशङ्का से सहमत हूँ कि यदि हमारे निर्वाचन-मण्डल इतने चड़े हों कि हमारी उन तक पहुँच न हो सके, तो उन्मेदबार स्वयं इस महान लोकसमृह के संसर्ग में वारम्वार न श्रासकेगा श्रीर उसकामत न जान सकेगा। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा के सम्मान की मैंने कभी श्राकांचा नहीं की, फिर भी इन निर्वाचन-मण्डलों का कुछ काम मुभे करना पड़ा है, श्रीर इसलिए में जानता हूँ कि यह कितना कठिन काम है। जो लोग इन व्यवस्था-पिका सभाश्रों के सदस्य रह चुके हैं, उनके श्रनुभव से भी में परिचित हूँ।

इसलिए हमने महासभा में एक योजना तैयार की है,
श्रीर यद्यपि वर्तमान सरकार ने हमपर उद्धतपने से प्रतियोगी सरकार स्थापित करने का श्रारोप किया है, तो भी
मैं इस श्रारोप को श्रपने ढंग से स्वीकार किये लेता हूँ।
यद्यपि हमने कोई प्रतियोगी सरकार स्थापित नहीं की है,
फिर भी किसी दिन वर्तमान सरकार को श्रलग कर देने
श्रीर उचित समय पर विकास-क्रम से इस सरकार को—
रासिन को—हमारेश्रपने हाथों में ले लेने की हमारी श्राकांना
श्रवश्य है।

पिछले चौदह वर्ष से राष्ट्रीय महासभा के प्रस्ताव चनाने का काम करते रहने से श्रीर वीस वर्ष तक द्तिण श्रिफ़का में ऐसी ही संस्था का यही काम करने से मुफे जो श्रनुभव हुआ है, वह यदि मैं यहाँ वताऊँ तो श्रापको इसमें कुछ श्रापत्ति न होगी। महासभा के विधान में हमने प्रायः वालिस मताधिकार रक्खा है। हमने नाम मात्र की चार त्राना भीस वार्षिक लगा रक्ली है। यहाँ भी यह फीस रखने में मुक्ते कोई आपित नहीं है। मैं लार्ड पील के इस दूसरे भय से भी सहमत हूँ कि अपने गरीब देश में हमें यह भी खतरा है कि केवल चुनाव पर ही प्रचुर धन वरवाद नहीं जाय। मैं इसे टालना चाहता हूँ श्रीर इसलिए मैं तो वह रक्षम वसूल भी कर छूँगा। यदि मुक्ते यह समकाया जाय कि चार श्राना भी वोक हो पड़ेगा, तो मैं वह मान छूँगा और उसे छोड़ हूँगा। किन्तु किसी भी तरह हो, काँग्रेस-संस्था में तो हमने वह रक्वा है।

हमारी एक दूसरी वात भी जानने योग्य है। मत देने की कार्यपद्धति के सम्बन्ध में में जो कुछ जानता हूँ, उससे मालूम होता है कि मतदाताओं की सूची तैयार करने वाले जिन्हें मत देने का अधिकारी माने उन सबका नाम सूची में लिखने के लिए बाध्य हैं; इसलिए किसीकी मत देने की इच्छा हो अथवा न हो, फिर भी वह अपना नाम मेंसूची श्राया हुश्रा देखता है। एक प्रातःकाल उठने पर मैंने डर्वन ( नेटाल ) में अपना नाम मतदाताश्रों की सूची में देखा। वहाँ की व्यवस्थापिका सभा की स्थित पर प्रभाव डालने की मेरी जरा भी इच्छा न थी, श्रीर इसलिए मैंने अपना नाम मतदाताश्रों की सूची में शामिल करवाने का जरा भी ख़्याल न किया था; किन्तु किसी उम्मेदवार को जब मेरे मत या वोट की आवश्यकता हुई, तब उसने मेरा ध्यान इस वात की श्रोर खींचा कि मेरा नाम मतदाताश्रों की सूची में है। तबसे मुभे माछ्म हुश्रा कि मतदाताश्रों की सूची किस प्रकार तैयार की जाती है।

इसलिए हमारी योजना ऐसी हो कि जिसे मत देना हो वह मत प्राप्त कर सकता है। जिसे मत की आवश्यता हो उसे वह प्राप्त करने की छुट्टी है, और वय-मर्यादा तथा सबके लिए समान रूप से लागू कोई अन्य शर्त हो तो उसे स्वीकार कर लाखों पुरुष और उसी तरह स्त्रियाँ भी मत-दाताओं की सूची में अपना नाम लिखवा सकती हैं। मेरा खयाल है कि इस प्रकार की योजना मतदाताओं की सूची को व्यवस्थित मर्यादा में रख सकेगी।

#### निर्वाचक संगठन

इतना होने पर भी हमारे पास लाखों मनुष्य आवेंगे, इसलिए गाँवों का सम्बन्ध प्रधान अथवा बड़ी व्यवस्थापिका सभा से जोड़ने के लिए कुछ न कुछ किये जाने की आव- श्यकता रह जाती है। हमारे यहाँ वड़ी व्यवस्थापिका सभा से मिलती-जुलती महासमिति ( त्र्राल इरिडया कॉॅंप्रेस किमटी ) है। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभात्रों से मिलती-जुलती हमारे यहाँ प्रान्तीय समितियाँ हैं श्रीर छोटी-मोटी त्र्यन्य न्यवस्थापिका सभायें भी हमारे पास हैं, श्रीर हमारा शासन भी है। हमारो अपनी कार्यसमिति भी है। यह बिलकल सच है कि इसके पीछे हमारे पास संगीनों का बल नहीं है; किन्तु हमारे निर्णयों को आगे बढ़ने। और लोगों से उनका पालन कराने का जो वल हमारेपास है, वह उससे कहीं अधिक उत्तम एवम् बढ़ा-चढ़ा है और अभी तक हमारे सामने ऐसी कठिनाइयाँ नहीं आई हैं, जिन्हें हम हल न कर सके हों। मैं यह नहीं कह सकता कि सब अवसरों पर हम निर्णयों का पूरी-नूरी तरह से पालन करा सके हैं, किन्त हम पूरे ४७ वर्ष तक काम करते हुए श्रागे बढ़ते चले त्राये हैं श्रीर प्रति वर्ष इस महासभा की ऊँ चाई श्रधिक-से श्रधिक बढ़ती गई है।

में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रान्तिक समि-तियों को अपने निर्वाचनों के विषय में उपनियम बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। मूल आधार अर्थात् मतदाताओं की पात्रता (Qualifications) को वे विलक्कल नहीं बदल सकतीं, किन्तु अन्य सब बातें वे अपनी इच्छानुसार कर सकती हैं।

इसलिए में केवल एक प्रान्त का, जहाँ ऐसा होता है,

#### -राष्ट्रवाणी ]

उदाहरण हूँगा । वहाँ गाँव श्रपनी-श्रपनी छोटी समितियाँ चुन त्तेते हैं। ये समितियाँ तालुका समिति चुनती हैं, श्रीर ये त्ताल्छका समितियाँ फिर जिला-समिति का चुनाव करती हैं श्रीर जिला समितियाँ प्रान्तिक समिति का चुनाव करती हैं। प्रान्तिक समितियाँ श्रपने सदस्य वड़ी व्यवस्थापक सभा में - यदि महासमिति को मैं यह नाम दूँ तो - भेजते हैं। इस प्रकार हम यह सब कर सके हैं। मैं इस वात की परवा नहीं करता कि इस योजना में हम ऐसा ही करेंगे या कुछ श्रौर; किन्तु हमारे यहाँ ७,००,००० गाँव हैं, इसका दिग्दर्शन मैंने श्रवश्य किया है। मेरा विश्वास है कि इन ७,००,००० गांवों में देशीराज्यों का भी समावेश हो जाता है। यदि मैं इसमें भूलता होऊँ तो वताये जाने पर मैं उसे दुरुस्त कर द्धंगा, किन्तु में नम्रतापूर्वक कहूँगा कि 'प्रजाकीय भारत' में ५,००,००० या कुछ अधिक गाँव होंगे। हम ये ५,००,००० घटक (Units ) बना दें। प्रत्येक घटक अपने-अपने प्रतिनिधि चुनेगा श्रौर श्राप चाहें तो इन प्रतिनिधियों का निर्वाचक मण्डल वड़ी श्रथना संघ व्यवस्थापका सभा के प्रतिनिधि चुन देगा। मैंने तो आपको योजना की केवल रूप-रेखा बता दी है। त्रापको यदि यह पसन्द हो, तो तफ्-सील की वातें पूरी की जा सकती हैं। यदि हमें वालिश मताधिकार रखना है, तो जैंने जो योजना आपको वताई है, उससे मिलती-जुलती किसी योजना का हमें आश्रय लेना

होगा । जहाँ-जहाँ उसके घनुसार काम हुआ है, मैं आपको श्रपना ही प्रमाण दे सकता हूँ कि वहाँ उसके बड़े सुन्दर परिणाम निकले हैं, और इन जुदे-जुदे प्रतिनिधियों के द्वारा गरीब मामीए के साथ संबन्ध स्थापित करने में किसी तरह की कठिनाई प्रतीत नहीं हुई। यह व्यवस्था वड़ी सरलता से चलती रही है और जहाँ लोगों ने उसे ईमानदारी से चलाया है वहाँ वह बड़ी तेज़ीसे श्रौर निस्सन्देह विना किसी ' उहेखनीय खर्च के चली है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि इस योजना के अनुसार उम्मेदवार को चुनाव के लिए ६०,००० या एक लाख तक खुर्चा करने की सम्भा-वाना हो। ऐसे कई उदाहरण में जानता हूँ, जिनमें चुनाव का खर्च लगभग १ लाख रुपये तक पहुँच गया था; जो कि मेरे खयाल से संसार के सबसे निर्धन देश के लिए ऋत्या-चार था।

#### द्विखगड-व्यवस्थापिका सभा

इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं द्विखरड-व्यव-स्थापिका सभा (Bi-Cameral Legislature) के सम्बन्ध में मेरा जैसा भी कुछ मत है, वह आपके सामने रख देना चाहता हूँ। यदि आपकी भावुकता को चोट न पहुँचे तो में कहूँगा कि इस विषय में मैं श्री जोशी के साथ सहमत हूँ। निश्चय ही मुम्ने दो व्यवस्थापिका-सभाओं का मोह नहीं है, न मैंने उनको स्वीकार ही किया है। मुम्ने इस बात का

जरा भी भय नहीं है कि प्रजाकीय व्यवस्थापिका सभा स्वतन्त्र रूपसे जल्दी में कानून पास कर देगी ख्रै र पीछे से उसके लिए उसे पद्यताना पड़ेगा । प्रजाकीय व्यवस्थापिका सभा को वदनाम करके उसे उड़ा देना मुक्ते पसन्द नहीं है। मेरा ख़याल है कि प्रजाकीय व्यवस्थापिका-सभा अपनी सम्हाल रख सकती है ख्रीर क्यों कि, इस समय में संसार के सबसे गरीब देश का बिचार कर रहा हूँ, इसलिए हम जितना कम-से-कम खर्च करें, उतना ही खच्छा है। मैं एक चुण के लिए भी इस विचार से सहमत नहीं हो सकता कि प्रजाकीय व्यवस्थापिका सभा के ऊपर यदि कोई दूसरी वड़ी व्यवस्थापिका सभा न हुई, तो वह देश को वरवाद कर देगी। मुभे ऐसा कोई भय नहीं है; इसके विपरीत मुभे यह आशङ्का है कि जब कभी प्रजाकीय सभा श्रीर बड़ी सभा में मत्रोद होगः तो दोनों में घनघोर संप्राम मचा जायगा । किसी भी तरह हो, यद्यपि मैं इस विषय में कोई निर्णायक तरीका श्राख्तियार नहीं करता फिर भी मेरी यह,निश्चित राय है कि हम केवल एक व्यवस्थापिका सभा से काम चला सकते हैं और इससे लाभ ही होगा। यदि हम अपने मन में एक सभा से काम चला लेने के लिए विश्वास पैदा कर सकें तो हम निश्चय ही एक वहुत वड़े खर्च से वच जायंगे। मैं लार्ड पील के इस विचार से सर्वथा सहमत हूँ कि पहिले के उदाहरणों के सम्बन्ध में हमें चिन्ता करते की

<sup>च्</sup>यावश्यकता नहीं । हम स्वयं एक नया **उदाहर**ण पैदा करेंगे। कुछ भी हो, हमारा देश एक महाद्वीप है। मनुष्य की किसी भी दो जीवित संस्थाओं में पूर्ण समानता जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। हमारी अपनी विशेष परिस्थिति है श्रौर हमारी श्रपनी विशेष मनोरचना है। मुक्ते ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे उदाहरणों का विचार किये बिना ही हमें कई वातों में अपने लिए नया रास्ता निकालना पड़ेगा। इस-लिए में सममता हैं कि यदि हम एक ही व्यवस्थापिका सभा के तरीके की आजमाइश करें, तो हम गलत रास्ते पर न जायँगे। मानवबुद्धि से जितना सम्भव हो सके इतनी पूर्ण इसे अवश्य बनाइए; किन्तु एक ही सभा से सन्तोष कीजिए। मेरे इस प्रकार के विचार होने से तीसरी और चौथी उप-धारा पर मेरे लिए विशेष कहने की कुछ आवश्यकता नहीं रहं जाती। विशेष हित

अब मैं पाँचवीं उपधारा,—विशेष वर्गों के विशेष निर्वाचक संघ द्वारा प्रतिनिधित्व,—पर आता हूँ। यहाँ मैं महासभा की ओर से अपने विचार प्रकट करता हूँ। महासभा ने हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख समस्या को विशेष व्यवहार से हल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। इसके लिए सवल ऐतिहासिक कारण हैं। किन्तु महासभा इस सिद्धान्त को किसी भी शकल या रूप में आगे ले जाने के लिए

तैयार नहीं है। विशेष हितों की सूची मैंने ध्यान से सुनी है। त्र्यछूतों के विषय में, डा० अम्बेडकर का क्या कहना है,यह मैं श्रभी तक श्रच्छी तरह समम नहीं सका हूँ; किन्तु श्रष्टतों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में महासभा डा॰ ग्रम्बेडकर के साथ अवश्य हिस्सा लेगी। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक महासभा को जितना दूसरी किसी संस्था अथवा व्यक्ति का हित त्रिय है, उतना ही त्रिय उसे अछूतों का हित है। इसलिए इससे आगे किसी भी विशेष प्रतिनिधित्व का मैं जोरों से विरोध करूँगा। वालिग्र मताधिकार में मजादूर तथा ऐसे ही अन्य वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं, और न ज़मीदारों के लिएही निश्चित रूप से इसकी जरूरत है; इसका कारण में आपको बताऊँ गा। जमींदारों को उनकी जायदाद से विश्वत करने की, महा-सभा की तथा मूक कङ्गालों की, जरा भी इच्छा नहीं है। वे तो चाहते हैं कि जुमींदार श्रपने किसानों केरज्ञक वर्ने । में सममता हूँ कि जमींदारों को तो इसी विचार में अपना गौरव मानना चाहिए कि उनके किसान—ये लाखों श्रामवासी—वाहर से आनेवाले दूसरे लोगों अथवा अपने में से किसी की अपेचा जमींदारों को अपना प्रतिनिधि चुनना पसन्द करेंगे।

इसिलए नतीजा यह होगा कि जमींदारों को अपने किसानों के साथ मिलना होगा, उनका और अपना एक समान-हित स्थापितकरना होगा। इससे वड़कर अच्छी वात और क्या हो सकती है ? किन्तु यदि जमींदार, दो समा हों तो दोनों में से एक में, अथवा एक सभा हो तो उसमें अपने विशेष प्रतिनिधित्व की माँग पर जोर दें तो निःसन्देह वेहमारे वीच एक अप्रिय विवाद उत्पन्न कर देंगे। में आशा करता हूँ कि जमींदार अथवाऐसे किसी अन्य वर्ग की और से इस प्रकार की कोई माँग न की जायगी।

अव मैं अपने अंग्रेज मित्रों की ओर आता हूँ। श्री गेविन जोन्स स्वभावतः ही उनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं; मैं उन्हें नम्रता-पूर्वक सूचित करूँगा कि अभी तक वे विशेष अधिकार भोगते रहे हैं, यह विदेशी सरकार जितने दे सकती थी, वे सब संरच्या वे पा चुके हैं, श्रौर उदारता-पूर्वक पा चुके हैं। अब यदि वे भारत को सर्वसाधारण जनता के साथ अपने हितों को मिला दें तो उन्हें किसी प्रकार का भय न होगा। श्री गेविन जोन्स ने कहा है कि उन्हें भय लगता है श्रीर इसके लिए एक पत्र पढ़ कर भी सुनाया है। मैंने वह पत्र नहीं पढ़ा है। सम्भव है कि कुछ भारतीय यह कहें —'हाँ, अवश्य,यदि यूरोपियन अंत्रेजहमारे द्वारा चुने जाना चाहेंगे, तो हम उन्हें न चुनेंगे।' लेकिन मैं श्री गेविन जोन्स को अपने साथ लेकर देश के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमूँगा और उन्हें बताऊँगा कि यदि वे हमारे साथी वनकर रहना चाहेंगे तो एक भारतीय की श्रपेत्ता

चनको पहले चुना जायगा। चार्ली एएड्रयूज का उदाहरण लीजिए। मैं श्रापको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वे भारत के किसी भी विनीचन-संघ की श्रोर से विना किसी दिक्त के चुन लिये जायँगे। उनसे पृछिए कि एक छोर से दूसरे छोर तक सारे देश ने उन्हें खुली भुजाओं से स्वीकार कर लिया है या नहीं ? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। मैं श्रंमेजों से प्रार्थना करता हूँ कि वे एक वार भारतीय जनता के सद्भाव पर जीवित रह कर देखें श्रीर श्रपने श्रधिकारों के लिए विशेष अधिकार अथवा संरत्त्त्ए की मौंग न करें जो कि कार्य साधने का एक ग़लत तरीक़ा है। मैं यह चाहता हूँ, श्रीर इसके लिए उनसे श्राजिजी करता हूँ कि यदि वे भारत में रहें तो हमारे होकर रहें। यह अवश्य महसूस करता हूँ कि किसी भी योजना में, जो महासभा स्वीकार करे, किसी भी हालत में, विशेष हितों की रचा के लिए कोई स्थान नहीं है। वालिग्र-मताधिकार मिलने से विशेष हितों एवं वर्गों की रचा अपने-आप हो जाती है।

ईसाइयों के सम्बन्ध में एक सज्जन का जो कि अव हमारे साथ नहीं हैं, प्रमाण दूँ तो उन्होंने कहा था—"हम कोई खास संरत्तण नहीं चाहते" मेरे पास ईसाई संस्थाओं के पत्र भी हैं, जिनमें वे कहती हैं कि उन्हें खास संरत्तण की आवश्यकता नहीं; वे जो कुछ भी विशेष संरत्तण प्राप्त करेंगे वह अपनी नम्न सेवाओं के वल पर प्राप्त संरत्तण होगा।

#### वफ़ादारी की गपथ

श्रव में एक श्रत्यन्त नाजुक विषय श्रर्थात् वफ़ादारी की शपथ पर श्राता हूँ। इस सम्त्रन्थ में में श्रमी कोई सम्मित न दे सकूँगा, क्योंकि इसके पिहले में यह जान लेना चाहता हूँ कि इसका रूप क्या होगा। यदि वह पूर्ण स्वतन्त्रता हो; यदि भारत को सम्पूर्ण स्वराज्य मिलता हो, तो स्वभावतः ही चफ़ादारी की शपथ का एक ही रूप हो सकता है। श्रीर यदि भारत को पराधीन रहना है, तो उसमें मेरे लिए स्थान नहीं है। इसलिए वफ़ादारी की शपथ के श्रश्न पर श्राज सम्मित देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

#### नामज़द्गी

अव अन्तिम प्रश्न लीजिए। प्रत्येक सभा में यदि सर-कार द्वारा नामजद सदस्यों की व्यवस्था हो तो वह कैसी होनी चाहिए ? कांप्रेसवादियों ने जो योजना तैयार की है, उसमें नामजद सदस्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। विशेषज्ञों अथवा जिनकी सलाह माँगी जाय उनके आने की वात में समम सकता हूँ। वे अपनी सलाह देंगे और लौट जायंगे। उनके मत देने की आवश्यकता का में जरा भी औचित्य नहीं देखता। यदि हम विशुद्ध प्रजातन्त्र युक्त संस्था चाहते हों, तो उसमें तो जनता के प्रतिनिधि ही मत दे सकते हैं। इसलिए जिस योजना में सरकार के नामजद सदस्यों की गुँजायश हो, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। किन्तु यह वात मुक्ते फिर पाँचवीं उप-धारा पर लाती है। मान लीजिए कि मेरे दिमाग़ में यह हो - क्यों कि महासभा में भी हमने ऐसा ही रखा है- और हम चाहते भी हैं कि स्त्रियाँ चुनी जाँय, श्रंग्रेज चुने जाँय, श्रलूत भी श्रवश्य चुने जाँय श्रीर ईसाई भी चुने जाँय । मैं श्रच्छी तरह जानता हूँ कि ये वहुत बड़े श्राल्पसंख्यक वर्ग हैं; फिर भी श्राल्पसंख्यक हैं, श्रीर मान लिया जाय कि निर्वाचक संघ श्रपने अधिकारों का ऐसा दुद्भपयोग करें कि ख्रियों, ऋंग्रेजों, ऋहूतों ऋथवा जमीदारों को न चुनें, श्रीर उनके इस कृत्य का कोई उचित कारण न हो, तो में विधान में ऐसी धारा रक्खूंगा, जिससे यह निर्वा-चित व्यवस्थापिका सभा उन्हें निर्वाचित अथवा नामजद कर सके । किन्तु में मानता हूँ कि यह चुनाव उनका होना चाहिए जो चुने जानें चाहिए थे; किन्तु चुने न गये हों। कदाचित मेरे कथन का अर्थ स्पष्ट न हुआ हो, इसलिए में एक उदाहरण देता हूँ। हमारी एक प्रांतीय समित का ठीकः ऐसा नियम है कि एक अमुक निश्चित संख्या में मुसलमान, स्त्रियों और अछूतों का चुनाव निर्वाचक मण्डल के लिए श्रनिवार्यतः श्रावश्यक है। श्रीर यदि वह ऐसा न करें, तो पूर्व निर्वाचित समिति जो स्त्रियाँ, मुसलमान और अछूत उम्मे-द्वार होते हैं, उन्हींमें से निर्वाचन करती है; श्रीर इस प्रकार उक्त वर्ग की संख्या पूरी की जाती है। यह तरीका है, जो हम काम में ला रहे हैं। निर्वाचक मण्डल इस प्रकार दुर्ग्यवहार न करें, इसके लिए यदि कोई प्रतिबन्धक नियम बनाया जाय तो मैं उसका विरोध न करूँ गा, इसके विपरीत उसका स्वागत करूँगा। िकन्तु पिहले तो मैं निर्वाचक मंडल पर यह विश्वास रक्तूँगा कि वे सब वर्गों के प्रतिनिधि चुनेंगे और सम्बन्धी अथवा सजातीयता के अन्ध भक्त न बन जायँगे। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि महा-सभा की मनोवृत्ति जाति-पाँति के भेदभाव तथा ऊँच-नीच की नीति के सर्वथा विपरीत है। महासभा सम्पूर्ण समानता के भावों का पोषण कर रही है।

लार्ज सेङ्की महाशय, मैंने इतना समय लिया, इसके लिए मुक्ते खेद है, और मुक्ते आपन इतना अवकाश देने की उदारता दिखाई इसके लिए मैं आपका आमारी हूँ।

× इस भाषण पर यह वहस हुई:--

सर अकवर हैदरी—मैं एक सवाल पूछूँ। ५,००,००० जो गाँव या निर्वाचन क्षेत्र हैं, क्या वे पहले प्रान्तिक कौंसिल को अपने प्रति-निधि चुनेंगे और तब प्रान्तिक कौंसिलें संघीय धारासभाओं को प्रति-निधि चुनेंगी, अथवा प्रान्तिक कौंसिलों और संघीय धारा सभा के निर्वाचन क्षेत्र प्रथक प्रथक रहेंगे ?

गाँधीजी—महाशय, सर अकबर हैदरी के जबाव में प्रथम तो में यह कहना चहता हूँ कि यदि मेरी योजना के सामान्य सिद्धांत हम स्वीकार कर ठें तो वस्तुतः ये सब वातें विना किसी भी कठि-नाई के तय हो सकती हैं। छेकिन सर अकबर हैदरी ने जो ख़ास

#### राष्ट्र-वाणी ]

प्रश्न पूछा है उसके जवाव में में कहूँगा कि जिस पोजना के प्रसार का में प्रयत्न कर रहा हूँ उसमें गाँवों के द्वारा निर्वाचकों अथवा मतदाताओं का चुनाव होगा—कुल गाँव एक आदमी को चुनेगा और कहेगा कि "तुम हमारे लिए अथवा हमारी तरफ से मत दोगे।" और वह आदमी प्रान्तिक कौंसिलों या मध्यवर्ती धारा-समा के चुनाव के लिए उनका एजेण्ट हो जावेगा।

सर अकवर हैदरी—तव वह आदमी दुहेरी स्थिति में रहेगा, प्रान्तिक कैंसिल के और साथ ही केंद्रीय धारासमा के चुनाव में भी वह मत देगा ?

गाँधीजी--वह ऐसा कर सकेगा, लेकिन आज तो मैं सिर्फ केन्द्रीय धारासभा के चुनाव की वावत कह रहा था।

सर अकवर हैद्री—इस प्रकार निर्वाचित प्रान्तिक कोंसिल क द्वारा केन्द्रीय धारासभा के चुनाव के किसी भी विचार को क्या आप्रस्वीकार न करेंगे ?

गाँधीजी—मैं उसे अस्तीकार नहीं करता लेकिन वही स्वयं मुझे पसन्द नहीं आता। अगर 'अप्रत्यक्ष चुनाव' का यही विशिष्ट अर्थ हो तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैं तो 'अप्रत्यक्ष चुनाव' शब्द का व्यवहार अस्पष्ट रूप में कर रहा हूँ। अगर इसका पारि-भाषिक (Technical) अर्थ ऐसा हो तो मैं उसे नहीं जानता।

### [ 3 ]

# दो कसौटियाँ

जी व से मैं लन्दन श्राया हूँ, मुक्ते सर्वत्र मित्रता श्रीर सञ्चे प्रेम ही का श्रतुभव हुश्रा है। नित्य प्रति मेरे नये-नये मित्र वनते जा रहे हैं। किन्त श्रापने (श्री० ए० फेनर बोकवे ने) मुक्ते यह याद दिलाई है कि श्रावश्यकता के समय श्राप हमारे मित्र रहे हैं श्रौर वास्तव में श्रावश्यकता के समय जो काम त्रावे, वही सच्चे मित्र कहाते हैं। जब ऐसा प्रतीत होता था कि भारत का, या यों कहिए महासभावादियों का इस पृथ्वी पर रहनेवाले प्रायः सभीने साथ छोड़ दिया है उस समय श्रापने दृढ़ता-पूर्वक महासभा का साथ दिया और महासभा की जो स्थिति यी, उसे अपनी स्थिति सममी । आपने महासभा के कार्य-कम में अपने विश्वास को आज फिर से ताजा किया है श्रीर ऐसा करके श्रापने मेरे वोम को हलका किया है।

महासभा के प्रतिनिधि की हैसियत से जो सन्देश देने के लिए मैं यहाँ भेजा गया हूँ, वह सन्देश आपको सुनाना ठीक वैसी ही बात होगी जैसा कि काशी से गंगाजल ले जाना। महासभा के दाने के श्रीचित्य अथवा अनौचित्य के वारे में आप सव जानते हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके हाथों में महासभा का दावा विलक्षल सुरित्तत है। आपने आज के अपने वर्ताव से महासभा के जिरये भारतीय गाँवों के करोड़ों मूक और अधपेट रहनेवाले आिएयों के साथ की अपनी मित्रता पर मुहर लगादी है।

यह कल्पना की जाती है कि श्राप एक दावत में शरीक हुए हैं। मैं अंग्रेजी दावतों से, खाने से नहीं, पर देखने से ही परिचित हूँ श्रीर जब मैंने इस मेज को देखा तो मैंने अनुभव किया कि आपने दावत के नाम पर कितनी कुर्वानी की है। मुभे आशा है कि चाय का समय आने तक त्याग की यह भावना क़ायम रहेगी, जब आप अपने लिए कुछ विद्या-विद्या चीजें काम में ला सकेंगे, जो श्रंत्रेजी होटलों और विश्रामगृहों में श्रापको मिला करती हैं। किन्तु इस प्रकट विनोद के पीछे गम्भीरता भी विद्य-मान है। मुक्ते माछ्म है कि आपने कुछ त्याग किया है। आपमें कुछ लोगों ने भारत की खाधीनता के कार्य का प्रतिपादन करने के लिए, "स्वाधीनता" शब्द का पूर्णतया श्रंप्रेजी अर्थ सममते हुए, बहुत कुछ त्याग किया है। किन्तु सम्भव है यदि श्राप भारत का पच प्रतिपादन करते रहें तो आपको और भी अधिक कुर्वानियाँ करनी पड़ें। जब मैंने यहाँ श्राना स्वीकार किया तो सेरे मन में किसी अकार का भ्रम न था। जिस दिन मैंने लन्दन में, प्रवेश

किया, उस दिन आपने मेरे मुँह से सुना होगा कि मेरे लन्दन आने के प्रवलतम कारणों में से एक कारण यह था कि मैंने एक सम्मानीय श्रंशेज के साथ जो वादा कर लिया था, उसे मुक्ते पूरा करना था। उस वादे के ऋनुसार ही जिन श्रंग्रेज स्त्री-पुरुषों से मैं मिलता हूँ, उन्हें श्रपनी शक्ति-भर यह वतलाने की कोशिश करता हूँ कि जिस बात को महासभा चाहती है, उसे पाने के लिए भारत मुस्तहक़ है, साथ ही में यह बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि महासभा का निश्चय दृढ़ निश्चय है श्रीर में महासभा के श्राज्ञापत्र में वर्णित प्रत्येक बात की माँग करके महासभा के सम्मान की, भारतवर्ष के सम्मान की रत्ता करने के लिए महाँ त्राया हूँ। महासभा के दावे में सिवाय उस हद तक जिसकी कि आज्ञापत्र में अनुमित दी गई है, कुछ भी कमी करने का अधिकार मुक्ते नहीं है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरा काम कठिन है, क़रीब-क़रीब मनुष्य की शक्ति के बाहर का है। भारतवर्ष की मौजूदा स्थिति के विषय में यहाँ कितना अधिक अज्ञान फैला हुआ है। वहाँ के सच इतिहास के सम्बन्ध में भी बहुत अधिक श्रज्ञान फैला हुआ है।

जब में यहाँ आनेवाला था तो मुक्ते शान्तिधर्म के उपासक (Qwaker) एक नौजवान मित्र ने याद दिलाई थी कि मेरा यहाँ आना फिजूल होगा, कारण कि यहाँ

श्राप लोगों को वचपन से वास्तिवक इतिहास नहीं, विस्क मूठा इतिहास सिखाया गया है। ज्यों ज्यों में श्रेंशेज छी-पुरुषों के सम्पर्क में श्राता हूँ, उस मित्र द्वारा कहे गये सत्य को मूर्तिमान रूप में देखता हूँ। उनके लिए यह समभना महा कठिन, प्रायः श्रसम्भव-साहै कि कम-से-कम भारतवासी तो यही मानते हैं कि भारत में श्रंमेजी शासन का कुल परिणाम राष्ट्र के लिए उपयोगी सावित होने की श्रपेत्ता हानिकर ही सावित हुआ है। श्रंमेजों के सम्पर्क से होनेवाली भारत की भलाइयों की श्रोर निर्देश करना फिज़ूल है। श्रधिक महत्व की वात तो यह है कि हानि-लाभ दोनों का विचारकर यह माळ्म किया जाय कि भारत को क्या-क्या भुगतना पड़ा है।

मेंने दो अचूक कसौटियाँ निश्चित की हैं। क्या यह सही है या नहीं कि आज भारत दुनिया भर में सब से ग्रिश्त देश है और उसमें साल में छः महीने लाखों आदमी बेकार रहते हैं ? इसी तरह क्या यह सही है या नहीं कि भारत को सल्वहीन देश बना दिया गया है; अनिवार्य निःशस्त्रीकरण के द्वारा ही नहीं, विलक ऐसी अनेक सुवि-धाओं से वंचित रख कर जिनका एक स्वतंत्र देश के नागरिक सदा उपयोग कर सकते हैं ?

यदि जाँच करने पर आपको पता चले कि इन दोनों परीचाओं में इंग्लैंड असफल हुआ है—में यह नहीं कहता

कि बिलकुल ही असफल हुआ है, बल्कि एक बड़ी हद तक असफल हुआ है—तो क्या अब वह वक्त नहीं आ गया है कि इंग्लैंड अपनी नीति वदले ?

जैसा कि एक मित्र ने कहा है और जैसा कि स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने हजारों ही सभामंचों पर से वार-बार कहा है 'स्वतंत्रता और स्वाधीनता भारत का जन्मसिद्ध अधिकार है।' मेरे लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि त्रिटिश शासन अन्त में त्रिटिश कुशासन ही सावित हुआ है। मेरे लिए इतना कह देना ही काफी है कि चाहे कुशासन हो और चाहे सुशासन, भारत तत्काल स्वाधीनता प्राप्त करने का अधिकारी है, भारत के करोड़ों बेजावानों की और से उनकी माँग की गई है।

यह कहना कोई जवाब में जवाब नहीं है कि भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 'स्वाधीनता' श्रौर 'स्वतंत्रता' के शब्दों तक से डरते हैं। हममें से, मैं क़बूल करता हूँ कि, कुछ ऐसे हैं जो, यदि भारत से कहा जानेवाला 'ब्रिटिश-संरत्त्रण' हटा लिया जाय तो, भारत की स्वाधीनता के बारे में बात करने से भी डरेंगे। किन्तु में श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि क्षुधापीड़ित लाखों भारतीयों श्रौर राजनीति समभनेवाले लोगों को ऐसा कोई भय नहीं है श्रौर वे स्वतंत्रता की क़ीमत चुकाने को तैयार हैं। किन्तु जवतक महासभा श्रपने वर्तमान कार्यकर्त्ताओं को नहीं बदलती

ક ક

श्रीर श्रपनी मौजूदा नीति में उसकी श्रद्धा है, तवतक उसकी कुछ सुनिश्चित मर्यादायें हैं। यदि दूसरों की जानें लेकर, शासकों का खून वहा कर भारत की श्राजादी प्राप्त की जाती हो तो हम ऐसी श्राजादी नहीं चाहते। किन्तु उस च्याजादी की प्राप्ति के लिए राष्ट्र को हमें च्यगर कुर्वानी करने की आवश्यकता हुई तो आप देखेंगे कि हम भारत में अपने खून की गङ्गा वहा देने में भी संकोच न करेंगे—उस स्वाधीनता के लिए जो हमें अवतक नहीं मिली है, हम यह सव करने को तैयार हैं। जैसा कि श्रापने मुक्ते याद दिलाया मैं यह जानता हूँ कि मैं श्रापके वीच में श्रजनवी श्रादमी नहीं हूँ, विक श्रापका एक सहयोगी हूँ। मैं जानता हूँ कि, श्रापकी श्रोर से मुफे यह पका विश्वास है कि, जहाँ तक त्रापका त्रौर उनका, जिनका त्राप प्रतिनिधित्व करते हैं, सम्बन्ध है, श्राप हमारा साथ देंगे श्रौर भारतवर्ष को एक बार फिर यह बतादेंगे कि आप आवश्यकता के समय काम घानेवाले मित्र हैं घौर इसलिए सचे मित्र हैं।

श्रापने जो मेरा वड़ा भारी स्वागत किया है, उसके लिए मैं श्रापको एक वार फिर धन्यवाद देता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि यह मेरा सम्मान नहीं है। श्रापने यह सम्मान उन सिद्धान्तों के प्रति प्रकट किया है जो मैं श्राशा करता हूँ मुभे श्रीर श्राप दोनों को ही प्रिय है, सम्भव है वे मुमसे भी श्रापको श्रधिक प्रिय हों। मुभे श्राशा है कि श्रापकी

प्रार्थनाओं और आपके सहयोग के वल पर मैं उन सिद्धान्तों से कभी विमुख न होऊँगा, जिनकी मैं आज चोषणा कर रहा हूँ।

### [8]

## अल्प संख्यक जातियाँ

अधिक आत्मग्लानि के साथ में, विभिन्न दलों अधिक आत्मग्लानि के साथ में, विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से खानगी वातचीत के द्वारा साम्प्रदायिक प्रभ का एक सर्वमान्य निपटारा करने में सर्वथा असफल होने की घोषणा करता हूँ। मैं आपसे और अन्य सहयो-गियों से एक सप्ताह के बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिए तमा माँगता हूँ। मुसे संतोष इसी बात में है कि जब मैंने इन बातचीतों का भार अपने ऊपर लिया था, तब मैं जानता था कि इसमें सफलता की अधिक आशा नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं नहीं सममता कि इस समस्या को हल करने का कोई प्रयन्न मैंने वाकी रक्ता हो।

परन्तु यह कहना कि बातचीत विलक्कत असफल रही—जोकि यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की वात है—संपूर्ण सत्य नहीं है। असफलता के कारण तो इस भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के संगठन में अन्तर्हित हैं। हममें से प्रायः सभी चन दलों या मगडलों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं जिनका प्रतिनिधि हमको समभा जाता है। हम सब यहाँ सरकारः द्वारा नामजद होकर आये हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ वे सज्जन भी नहीं हैं, जिनको उपस्थिति इस प्रश्न के निपटारे के लिए नितान्त श्रावश्यक है। श्राप मुक्ते चमा करेंगे यदि मैं यह कह दूँ कि लघुमित समिति के अघिवेशन के लिए श्रभी उपयुक्त समय नहीं श्राया है। इसमें वास्तविकता का अभाव इस कारण है कि अभी हम यह भी नहीं जानते कि हमें क्या मिलने वाला है। यदि हमको निश्चित रूप से माछ्म हो जाता कि जो हम चाहते हैं वह हमें मिलनेवांला है तो हम ऐसी निक्कप्ट खींचतान में उसे ठुकराने के पहले पचास वार श्रागा-पीछा सोचते जैसा कि हम तव करेंगे जब हमें यह कह दिया जाय कि उसका मिलना वर्तमान प्रतिनिधियों की साम्प्रदायिक उलमान को सर्वमान्य रूप से सुलमाने की योग्यता पर निर्भर है। साम्प्रदायिक प्रश्न का निपटारा तो स्वराज्य-विधान की रचना के बाद ही हो सकता है पहले नहीं। क्योंकि इस प्रश्न पर उत्पन्न हुन्ना हमारा मतभेद हमारी गुलामी के कारण ऋत्यन्त जटिल हो गया है, चाहे उसके कारण उत्पन्न न भी हुत्रा हो । मुक्ते इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है कि हमारा साम्प्रदायिक मतभेद रूपी वर्फ की पहाड़ स्वतन्त्रता रूपी सूर्य के ताप से पिघल जायगा । ः इसलिए में यह प्रस्ताव करने का साहस करता हूँ कि श्रालप संख्यक समिति श्रानिश्चित काल के लिए स्थागित कर दी जाय श्रोर विधान की मौलिक बातें जितनी जल्दी हो सकें उतनी जल्दी तय करली जायाँ। इसी बीच में साम्प्र-दायिक समस्या को उचित रूप से हल करने के लिए खानगी प्रयत्न जारी रहेगा श्रोर जारी रहना चाहिए, केवल इस बात का ध्यान रहे कि वह विधान-रचना के कार्य में वाधक न हो जाय। श्रातः इस प्रश्न से हटाकर हमें श्रापना ध्यान विधानरचना के मुख्य भाग पर केन्द्रीभूत करना चाहिए।

में सिमिति को यह भी वतला दूँ कि मेरी असफलता से इस प्रश्न का सर्वमान्य निपटारा करने की आशाओं का अन्त नहीं हो गया है। मेरी असफलता का अर्थ यह भी नहीं है कि मेरी हार हो गई। क्योंकि हार जैसा शब्द तो मेरे शब्दकोष में ही नहीं है। असफलता स्वीकार करने में मेरा तात्पर्य केवल यही है कि जिस विशेष प्रयत्न के लिए मैंने एक सप्ताह का अवकाश माँगा और जो आपने उदार-तापूर्वक मुझे दिया उसमें मैं असफल रहा।

इस असफलता को मैं सफलता की सीढ़ी वनाने का अयास कहँगा और आप लोगों से भी ऐसा ही करने के लिए अनुरोध कहँगा। परन्तु यदि गोलमेज-परिषद् की समाप्ति तक भी निपटारे के हमारे सारे प्रयत्न असफल रहें तो मैं भावी विधान में एक ऐसी धारा जोड़ने की तजवीज पैदा कहँगा जिससे तमाम माँगों की जाँच करके अनिश्चित वातों पर श्रपना श्रन्तिम फैसला देनेवाली एक कान्ती पंचायत की नियुक्ति हो जाय।

समिति को यह भी नहीं सममना चाहिए कि खानगी वात-चीत के लिए दिया गया समय व्यर्थ ही नष्ट हुआ है। श्रापको यह जानकर हुए होगा कि वहुत से मित्र जो प्रति-निधि नहीं हैं वे इस प्रश्न में दिलचस्पी ले रहे हैं। इन मित्रों में सर जियोफे कारवेट का नाम उहेखनीय है। इन्होंने पंजाव के पुनर्विभाजन की योजना प्रस्तुत की है जो मेरे विचार में श्रध्ययन करने योग्य है, हालाँ कि वह सबको मान्य नहीं है। मैंने सर जियोफ़े से प्रार्थना की है कि वे श्रपनी योजना को विस्तारपूर्वक सब प्रतिनिधियों के सामने रक्खें । हमारे सिक्ख प्रतिनिधियों ने भी एक योजना वनाई है जो विचार करने योग्य है। सर ह्यवर्ट कार ने भी कल रात को एक ऐसी नूतन योजना का निर्माण किया है जिसके श्रनुसार पंजाब में दो धारासभायें हों — छोटी मुसलमानों की माँगों को सन्तुष्ट करने के लिए श्रौरवड़ी जिससे सिक्खों: की माँगों को सन्तुष्ट किया जा सके। यद्यपि में द्विखएड-धारासभा प्रणाली से सहमत नहीं हूँ, परन्तु सर ह्यूबेट की योजना ने मुक्ते काफी आकर्षित किया है। मैं इनसे भी प्रार्थना करूँगा कि वे उसको वैसे ही उत्साह के साथ बढ़ाते रहें जैसे उत्साह के साथ उन्होंने हमारी खानगी वातचीत में योग दिया है जिसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

अन्त में में महासभा के विचार आपके सामने स्पष्ट-तया रख देना आवश्यक समभता हूँ, क्योंकि मेरा इन मन्त्रणाओं में भाग लेने का एक मात्र कारण यही है कि में उसका प्रतिनिधि हूँ। यद्यपि लोगों को, खास कर इँगलैंड में, ऐसा प्रतीत न होता हो; परन्तु महासभा सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिनिधि होने का दावा करती है और निश्चय ही वह ऐसी मूक जनता की प्रतिनिधि है जिसमें अगणित अछून, जो दलित होने की अपेन्ना दश्राये हुए अधिक हैं—और उनसे भी अधिक हतभाग्य तथा उपेन्नित अवनत जातियाँ भी शामिल हैं।

महासभा की निश्चित नीति संचेप में यह है। मैं महा-सभा का प्रस्ताव आपको पढ़ कर सुनाता हूँ।

महासभा ने शुरू से ही विशुद्ध राष्ट्रीयता को अपना श्रादर्श माना है श्रौर वह साम्प्रदायिक भेद भावों को हटाने में प्रयत्नशील रही है। लाहौर महासभा में पास किया हुश्रा निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता का सर्वोच्च परिचायक है।

"चूँ कि नेहरू रिपोर्ट रह हो चुकी है, क़ौमी सवालों के वारे में महासभा की नीति की घोषणा करना अनावश्यक है, क्योंकि महासभा का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत में क़ौमी सवालों का हल सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय ढंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चूँकि खास कर सिक्खों ने श्रीर साधारणतया मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक क़ौमों ने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित क़ौमी सवालों के हल के प्रति ध्यसन्तोष व्यक्त किया है, यह महासभा सिक्खों, मुसलमानों श्रीर दूसरी श्रल्पसंख्यक क़ौमों को विश्वास दिलाती है कि इस सवाल का कोई भी ऐसा हल भावी शासन-विधान के लिए महासभा को तवतक मंजूर न होगा, जवतक कि उससे सम्बन्धित दलों को पूरा सन्तोप न होता हो।

"इसी कारण क़ौमी सवाल का क़ौमी हल पेश करने की ज़िम्मेदारी से महासभा वरी हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक अवसर पर यह अनुभव किया गया कि काय-समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल सुमाना चाहिए जो देखने में क़ौमी होते हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और आम तौर पर उन सव क़ौमों को मंजूर हो, जिनका इससे सम्बन्ध है। इसलिए पूरी-पूरी और निर्वाध वहस के वाद कार्य-समिति ने सर्वसम्मति से नीचे लिखी योजना पास की है—

"१ (ऋ) विधान की मौलिक ऋधिकार से संवंधित धारा में उन-उन कोमों के लिए यह आश्वासन भी शामिल हो कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्मग्रन्थ, शिचा, पेशा, और धार्मिक व्यवहार तथा धार्मिक इनाम या जागीर वगैरा की रचा की जायगी।

" (व) विधान में खास शर्तें शामिल करके उनके रारा व्यक्तिगत कानूनों की रचा की जायगी। "(स) विभिन्न प्रान्तों में अल्प-संख्यक जातियों के राजनैतिक और दूसरे हकों की रचा करना संघ-शासन का दायित्व होगा, और यह काम उनके अधिकार-चेत्र की सीमा के अन्दर होगा।

"२. तमाम वालिग स्त्री-पुरुष मताधिकार के अधिकारी होंगे ।

नोट—कराँची महासभा के प्रस्ताव हारा कार्य समिति वालिंग मताधिकार के लिए वँध चुकी है, अतः वह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन कुछ स्थानों में जो ग़लतफ़हमी फौली हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है किसी भी हालत में मताधि-कार एक समान होगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की सूची में प्रत्येक कृमेम को आवादी का अनुपात उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े।

"३. (ऋ) हिन्दुस्थान के भावी शासन-विधान में प्रति-निधित्व का आधार संयुक्त निर्वाचन होगा ।

"(ब) सिन्ध के हिन्दु श्रों, श्रासाम के मुसलमानों, श्रौर सरह दी सूबे तथा पन्नाव के सिक्बों श्रौर किसी भी प्रान्त के हिन्दू श्रौर मुसलमानों के लिए, जहाँ उनकी संख्या श्रावादी का फी सैकड़ा २५ से कम है, संघीय श्रौर प्रांतीय धारासमाश्रों में श्रावादी के श्राधार पर स्थान सुरिचत रक्खे जायँगे, श्रौर उन्हें श्रधिक स्थानों के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का श्रिधकार होगा।

"४. निष्पत्त लोकसेवा कमीशनों द्वारा नियुक्तियाँ की

जायँगी ये कमीशन सेवकों की कम-से-कम योग्यता निश्चय करेंगे, श्रौर लोक-सेवा की कार्यत्तमता का तथा देश की सार्वजनिक नौकरियों में तमाम क्रौमों को समान श्रवसर श्रौर पर्याप्त भाग देने के सिद्धान्त का पूरा खयाल रक्खेंगे।

"५. संघीय और प्रान्तीय मन्त्री-मएडल के निर्माण में अल्प-संख्यक जातियों के हित प्रचलित रुढ़ि के अनुसार मान्य होंगे।

"६. सरहद्दी सूचे और वलुचिस्तान में उसी प्रकार का शासन और व्यवस्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तों में हो ।

"७. सिन्ध को छालग प्रान्त वना दिया जाय, वरातें कि सिन्ध के लोग प्रथक् शन्त का छार्थिक भार वहनः करने को तैयार हों।

"८ देश का भावी शासन-विधान संघीय होगा। शेषः अधिकार संघीय इकाइयों (Federating Units) के हिस्से रहेंगे, वशर्ते कि अधिक परीक्षा करने पर यह हिंदुस्थान के अधिक-से-अधिक हित के प्रतिकृत सिद्ध न हो।

"कार्यसमिति ने उक्त योजना को विशुद्ध सम्प्रदायवादः श्रीर विशुद्ध राष्ट्रवाद के श्राधार पर किये गये प्रस्तावों के वीच सममौते के रूप में स्वोकार किया है। इसलिए जहाँ एक श्रीर कार्यसमिति यह श्राशा रखती है कि सारा राष्ट्र इस योजना का समर्थन करेगा, तहाँ दूसरी श्रीर श्रितवादी लोगों को, जो इसे कृत्ल नहीं कर सकते, वह विश्वास दिलाती है कि समिति सहर्ष दूसरी किसी भी ऐसी योजना

को विना किसी हिचक के स्वीकार करेगी जैसी कि वह लाहौ-रवाले प्रस्ताव से वाँधी हुई है जो तमाम सम्बन्धित दलों को स्वीकृत होगी।"

यह महासभा का प्रस्ताव है।

श्रव यदि राष्ट्रीय निपटारा श्रसंभव हो श्रौर महासभा की योजना श्रस्वीकृत हो तो मुक्ते इस वात की स्वतंत्रता है कि में ऐसी श्रन्य न्ययोचित योजना से सहमत हो जाऊँ जो सब जातियों को मान्य हो। इस सम्बन्ध में महासभा की नीति श्रधिक-से-श्रधिक समभौता शील है, श्रौर कम से कम जहाँ वह सहायता नहीं कर सकेगोवहाँ वह रोड़े भी नहीं श्रटकायगी। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि श्रापसी पंचायत की किसी भी योजना का महासभा पूर्णतया समर्थन करेगी।

मेरे लिए ऐसा कहा गया प्रतीत होता है कि मैं अछूतों को धारासभाओं में स्थान देने के विरुद्ध हूँ। यह सत्य का गला घोंटना है। जो कुछ मैंने कहा है और जो मैं फिर दोहराता हूँ वह यह है कि मैं उनको विशेष प्रतिनिधित्व देने के पन्न में नहीं हूँ। मुभे विश्वास है कि इससे उनका कोई भला नहीं हो सकता, उल्टा नुक्सान ही होगा। महासभा बालिग मताधिकार स्वीकार कर चुकी है, जिसमें करोड़ों अछूत मतदाता हो सकते हैं। यह असंभव माळूम होता है कि जब छूआछूत दूर होती जा रही है तब इन

मतदाताओं के नामजद प्रतिनिधियों का दूसरे विह्कार कर देंगे। धारासभाओं में चुनाव से अधिक जिस वात की इनको आवश्यकता है वह है सामाजिक तथा धर्मिक अत्याचारों से रचा। कानून से भी अधिक शक्तिशाली रूढ़ियों ने उनको इतना नीचा गिरा दिया है कि प्रत्येक विचारवान् हिन्दू को उससे लिजत हो कर प्रायक्षित करना चाहिए। अतएव में ऐसे कठोर कानून के पच्च में हूँ जो मेरे इन देश-भाइयों पर उच्च कहलाने वाली जातियों द्वारा किये जानेवाले तमाम अत्याचारों को जुर्म करार दे। परमात्मा का धन्य-वाद है कि हिन्दुओं को भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है और अल्प काल ही में छूआछूत हमारे पाप-पूर्ण भूत काल का एक अवशिष्ट चिन्ह मात्र रह जायगी।

### [ 4]

### संघ-न्यायालय

इस विषय पर, जिसे इस वाद-विवाद ने इस विषय पर, जिसे इस वाद-विवाद ने वड़ा पारिभाषिक बना दिया है, बोलने में बहुत हिच-किचाहट मालूम हो रही है; पर-तु में अनुभव करता हूँ कि मेरा आपके तथा जिस महासभा का मैं प्रतिनिधि हूँ उसके प्रति एक कर्त्ताब्य है। मैं जानता हूँ कि महासभा की संध-न्यायालय के प्रश्न पर एक निश्चित नीति है, जो मुमे भय है कि यहाँ अनेक प्रतिनिधियों को अप्रिय मालूम होगी। जो कुछ भी हो, पर-तु क्योंकि वह एक जिम्मेदार संस्था की नीति है इसलिए मेरे विचार में यह आवश्यक है कि उसे में आपके सामने रख दूँ।

में देंखता हूँ कि इन वादिववादों का आधार यदि पूर्ण अविश्वास नहीं तो बहुत कुछ हमारा स्वयम् अपने ही में यह अविश्वास है कि राष्ट्रीय सरकार अपनी कार्यवाही निष्पन्न रूप से नहीं कर सकेगी। साम्प्रदायिक उलमन भी इसे प्रभावित कर रही है। दूसरी और महासभा अपनी नीति का आधार शद्धा तथा इस विश्वास को मानती है कि

जव हमें श्रधिकार मिलेंगे तब हमें श्रपनी जिम्मेदारियों का भी ज्ञान हो जायगा श्रीर साम्प्रदायिक मतभेद श्रपने श्राप मिट जायगा । परन्तु यदि ऐसा न भी हो तो भी महासमा बड़े-से-बड़ा ख़तरा उठालेगी क्योंकि ऐसे ख़तरे उठाये विना हम वास्तविक उत्तरदायित्व को संभालने के योग्य न हो सकेंगे । जबतक हमारे दिमागृ में यह भाव बना रहेगा कि हमें सलाह के लिए तथा नाजुक परिस्थिति में श्रपना काम चलाने के लिए किसी वाहरी शक्ति के सहारे रहना है तब-तक, मेरी राय में हमपर कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

यह वात भी उलमन में डालने वाली है कि हम विना यह जाने कि हमारा ध्येय क्या है, इस विपय पर वहस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि फौजें स्वराज्य सरकार के मात-हत नहीं रहें तो मैं एक राय दूँगा, परन्तु यदि वे हमारे ही श्रिधकार में रहें तो मेरी राय दूसरी होगी । मैं इस श्राधार पर चल रहा हूँ कि यदि हमें वास्तविक जिम्मेदारी मिलने• चाली हो तो फ़ौजों पर हमारा, अर्थात् सच पूछिए तो राष्ट्रीय, अधिकार रहेगा। डा० अम्बेडकर ने जो कठिनाई उपस्थित की है उसमें उनके साथ मेरी भी पूर्ण सहानुभूति है। सबसे ऊँची श्रदालत का फ्रैसला लेना बड़ी श्रच्छी वात है परन्तु यदि उस अदालत की आज्ञायें स्वयं उसीकी कचहरी के वाहर कोई वक्त न रखती हों, तो ऐसी अदालत पर सारा राष्ट्र श्रौर सारा संसार हँसेगा। फिर उस श्राज्ञा का क्या होगा ? श्री जिल्ला ने जो कहा वह मेरी समम में त्रा गया कि इस कार्थ के लिए सैनिक शक्ति होगी, परन्त उस हालत में आज्ञा का पालन करवानेवाला तो सम्राट (Crown) होगा। तब मैं कहूँगा कि हाईकोर्ट अथवा संघ न्यायालय सम्राट् के ही अधीन रहे। मेरे विचार से यदि हमें जिन्मेदार बनना है तो सर्वोच न्यायालय को स्वराज्य सरकार के ही मातहत रहना पड़ेगा और उसकी अझाओं को श्रमल में लाने का काम भी उसे ही-स्वराज्य सरकार को-ठीक करना पड़ेगा। डा. श्रम्बेडकर को जो भय है उससे में तो नहीं डरता हूँ, परन्तु मेरी समम में उनकी आपत्ति अवश्य कुछ तथ्य रखती है; क्योंकि जो खदालत न्याय करे उसे यह भी भरोसा होना चाहिए कि जिनवर उसके भैसलां का असर पड़ता है वे उनको मानेंगे । इसलिए मैं राय दूँगा कि न्यायाधीशों को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे फैसलों के सम्बन्ध की वातों को वाकायदा चलाने के लिए नियम भी बना सकें। ज़रूर ही उनका पालन करवाना श्रदालत के हाथ में नहीं रहेगा विलक कार्यकारिगो विभाग के हाथों से रहेगा; परन्तु कार्यकारिणी विभाग को इस अदा-लत के बनाये हुए नियमों के अनुसार ही कार्य करना होगा।

हम यह कल्पना करने लगे हैं कि यह विधान इस श्रदा-लत की रचना के सम्बन्ध की छोटी-से-छोटी वातें तक हमारे सामने रख देगा। मैं विनयपूर्वक इस विचार से श्रपना पूर्ण मतभेद जाहिर करता हूँ। मेरे विचार से यह विधान हमें संघ न्यायालय का ख़ाका वना देगा श्रौर उसका श्रिधिकार-चेत्र निश्चत कर देगां, परन्तु वाकी तमाम वार्ते संघ-सरकार के ऊपर छोड़ दो जाँयगी कि वह उनको पूरा कर ले। मैं इस वात को कभी ख़याल में नहीं ला सकता कि यह विधान इन वातों को भी तय कर देगा कि न्याया-धीशों को कितने साल नौकरी करना है, श्राया उनको ७० वर्ष की अथवा ९५ अथवा ९० अथवा ६४ वर्ष की अवस्था पर इस्तीका देना या रिटायर होना है; मेरी राय में तो यह वातं तो संघ-शासन ही निश्चित करेगा। हम प्रत्येक वाक्य के अख़ीर में सम्राट् (Crown) शब्द अवश्य ले आते हैं। में यह मानता हूँ कि महासभा के विचार से सम्राट्का कोई सवाल ही नहीं है। भारतवर्ष को तो पूर्ण स्वाधीनता का उपभोग करना है ऋौर यदि वह पूर्ण स्वाधीनता का उपभोग करने लगे तो जो कोई भी सर्वोच सत्ता होगी वही न्याया धीशों की नियुक्ति तथा आज जो सम्राट् के अधिकार की वातें हैं, उन सबकी जिम्मेवार होगी।

महासभा का यह मौलिक सिद्धान्त है कि विधान का रूप चाहे जैसा हो भारत में हमारी अपनी शीवी-कोंसिल होगी। शीवी-कोंसिल, वास्तव में सबसे अधिक महत्व की बातों में, निर्धन लोगों की रज्ञा तभी कर सकेगी, जब उसके फाटक दीनातिदीन जनों के लिए भी खुले रहेंगे। और मेरे

विचार में यदि यहाँ की-इंग्लैंग्ड की-प्रीवी-कौंसिल महत्वपूर्ण विषयों में हमारी किस्मत का फैसला करने वाली हो तो ऐसा होना असम्भव है। इस सम्बन्ध में भी मैं अपने यहाँ के न्यायाधीशों की बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सर्वथा निष्पच फैसला देने की योग्यता में पूर्ण विश्वास रखने की सलोह दूँगा। मैं जानता हूँ कि हम बड़ी जोखिम उठा रहे हैं। यहाँ की प्रीवी-कोंसिल एक प्राचीन संस्था है जिसकी वड़ी प्रतिष्ठा तथा वड़ा मान है परन्तु इस प्रीवी-कौंसिल के प्रति अपने त्रादर को स्वीकार करते हुए भी मैं कभी यह विश्वास नहीं कर सकता कि हम श्रपनी निजी ऐसी प्रीवी-कौंसिल न वना सकेंगे जिसके गौरव को सारा संसार स्वीकार करे। इंग्लैएड को बड़ी सुचार संस्थाओं का अभिमान हो सकता है, परन्त इसका यह अर्थ नहीं है कि हम भी उन संस्थाओं में बंधे रहें। यदि हमें इंग्लैएड से कुछ सीखना है तं यही कि हम स्वयं भी ऐसी संस्थायें स्थापित कर सकें, वरना जिस राष्ट्र के हम प्रतिनिधि हैं उसकी उन्नति को कोई त्राशा नहीं है। इसलिए मैं श्राप सबसे प्रार्थना करूँगा कि इस समय हम अपने में पूर्ण विश्वास रक्लें। हमारा प्रारम्भ भले ही छोटा हो, परन्त यदि हमारे हृदयों में सचाई और ईमा-नदारी के साथ फैसला देने की राक्ति है, तो फिर कोई परवाह नहीं यदि हमारे देश में इंग्लैएड के न्यायाधीशों जैसी न्यायपरम्परा-जिसका उनको संसार में श्राममान है-न हो ।

# विस्तृत अधिकार

इस प्रकार गेरी राय में इस संघ-न्यायालय को श्रिधिक श्रिष्टकार होने चाहिएँ श्रीर वह केवल उन्हीं मामलों का फ़ैसला न करे जिनका संघ-ज्ञानून (Federal-Laws) से सम्बन्ध है। संघ-ज्ञानून जरूर रहेंगे परन्तु उसको इतना श्रिष्टकार होना चाहिए कि भारत के किसी भी भाग में होनेवाले मामलों पर वह फ़ैसले दे सके।

श्रव यह प्रश्न है कि देशी नरेशों की प्रजा की क्या स्थित रहेगी श्रीर उनका क्या होगा। देशी नरेश जो कुछ कहें उसको ध्यान में रखते हुए मैं वड़े सम्मान तथा वड़ी हिचिकचाहट के साथ सलाह दूँगा कि यदि इस कानफ़रेंस का कुछ फल निकले तो कोई बात ऐसी होनी चाहिए जो सारे भारत के लिए तथा सारे भारतवासियों के लिए एकसी हो, फिर चाहे वे रियासतों के रहनेवाले हों या भारत के अन्य भागों के। यदि इस सबमें कोई समान वात है तो अवश्य ही सर्वोच-न्यायालय (Supreme-Court) को सवके समान श्रधिकारों की रचा करनी होगी। मैं नहीं कह सकता कि ये अधिकार क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। चूँ कि देशी नरेश खयं अपनी श्रेगी के ही प्रतिनिधि वनकर नहीं आये हैं, विलक उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति-निधित्व की भी वड़ी भारी जिम्मेदारी श्रुपने सिर पर ले रक्बी है, इसलिए मैं विनम्र तथा हार्दिक प्रार्थना करूँगा कि उनको स्वयं हो कोई ऐसी योजना बना देनी चाहिए जिससे उनकी प्रजा को यह अनुभव हो कि यद्यपि इस परिषद् में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो भी उनके विचार इन माननीय नरेशों के ही द्वारा भली प्रकार प्रकट किये जायँगे। तनक्वाहें

जहाँतक तनख्वाहों का सवाल है, आप लोग शायद हॅंसेंगे,परन्तु महासभा का जो एक ग़रीब राष्ट्र की प्रतिनिधि है, विश्वास है कि,इस सम्बन्ध में हमारा-धन के लिहाज से एक दरिद्र राष्ट्र का -वर्तमान धनकुत्रेर इंग्लैएड से स्पर्धी करना श्रसम्भव है। भारतवर्ष, जिसकी श्रीसत श्राय ३ पैंस प्रति दिन है, वैसी तनख्वाहों को बद्शित नहीं कर सकता जो यहाँ दी जाती हैं। मैं सममता हूँ कि यदि हमें भारत में स्वाधी-नतापूर्वक राज्य करना है, तो इस वात को भूल जाना पड़ेगा। जबतक अंग्रेजी तलवार वहाँ मौजूद है, तबतक भले ही इन दीन मनुष्यों को निचोड़ कर १०,००० ह० या ५,००० रु० या २०,००० रु० मासिक तनख्वाहें दी जा सकें। मैं नहीं सममता कि मेरा देश इतना ागर गया है जो, करोड़ों भारतीयों के जैसा जीवन विताते हुए भी भारत की सचाई के साथ सेवा करनेवाले जन, पर्याप्त संख्या में उत्पन्न न कर सके । मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि कानूनी योग्यता को ईमानदार रहने के लिए भारी कीमत देने की खावश्यकता है।

#### राष्ट्र-वाणी ]

इसके लिए मैं श्री मोतीलाल नेहरू, सी. श्रार दास, मनमोहन घोप, वद्रुदीन तय्यवजी इत्यादिकी याद श्रापको दिलाता हूँ, कि जिन्होंने अपनी कानूनी लियाकत विलक्कल मुफ्त वाँटी और अपने देश की वड़ी अच्छी तथा विश्वस्त सेवा की । श्राप शायद सुके ताना देंगे कि वे लोग इस कारण ऐसा कर सके थे कि वे अपने व्यवसाय में वड़ी लम्बी-लम्बी फीस लेते थे। मैं इस तर्क को इस कारण नहीं मान सकता कि मनमोहन घोप के सिवा मेरा और सबसे परि-चय रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि अधिक रुपया होने की वजह से इन लोगों ने भारत को आवश्यकता पड़ने पर अपनी योग्यता उदारता पूर्वक दी हो । उसका उनकी श्राराम तथा विलास से रहने की योग्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने उनको बड़े संतोष से दीनतापूर्वक जीवन निर्वाह करते देखा है। इस समय चाहे जो स्थिति हो, मैं अब भी आपको कई ऐसे प्रसिद्ध वकील वतला सकता हूँ जो, यदि राष्ट्रीय हितों के लिए आगे न वढ़े होते, तो भारत के विभिन्न भागों में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के श्रासन पर वैठे हुए होते । इसलिए मुमे पूर्ण विश्वास है कि जब हम अपने कानून स्वयं वनाने लगेंगे तो हम देशभक्ति के भावों से प्रेरित होकर तथा भारत के करोड़ों निवासियों की दीन श्रवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेंगे।

में एक वात और कह कर समाप्त कहाँगा। यह ध्यान

में रखते हुए चाहे जो नाम आप उसे दें, महा सभा के विचार से यह संघ-न्यायालय या सर्वोच-न्यायालय ऐसी ऊँ ची अदालत का स्थान प्रहण करेगा, जिसके ऊपर भारत का कोई निवासी न जा सके, मेरी राय में उसका अधिकार चेत्र भी अपरिमित होगा। संघीय वातों से जहाँ तक संबंध है उसका अधिकार-चेत्र इतना ही विस्तृत होगा जितने से देशी नरेश सहमत हों। परन्तु में यह ख्याल कभी नहीं कर संकता कि हमारे यहाँ दो सर्वोच-न्यायालय रहें; एक तो केवल संघ कानून की वातों के लिए और दूसरा अन्य सब वातों के लिए जो संघ-शासन या संघ-सरकार के अंतर्गत न आती हों।

इस समय जैसी बातें हो रही हैं उससे मालूम होता है कि संघ—सरकार कम-से-कम विषयों से ताल्लुक रक्लेगी जीर अधिक महत्वपूर्ण वातें संघ—शासन से बाहर ही रहेंगी। इन संघ की वातों पर यदि यह सर्वोच्च-न्यायालय कैसला नहीं देगा तो और कौन देगा ? इसलिए इस सर्वोच्च-न्यायालय का दोहरा अधिकार होगा और यदि आवश्य-कता हो तो तिहरा अधिकार होगा। जितनी अधिक शिक्त हम इस संध-न्यायालय या सर्वोच्च-न्यायालय को देंगे उतने ही अधिक विश्वास का संचार हम संसार में तथा स्वयं अपने राष्ट्र में कर सर्वेंगे।

मुफे खेद है कि मैंने परिषद् के समय की यह बहुमूल्य

राष्ट्र-वाणी ] ः

घड़ियाँ ली हैं, परन्तु मैंने अनुभव किया कि संघ-न्यायालय के प्रश्न पर वोलने की अनिच्छा रखते हुए भी मैं उन विचारों को श्रापके सामने रख दूँ जो महासभावादी वर्षों से रखते चले आये हैं और जिनको हम भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक यदि फैला सकें तो फैलाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि मुक्ते किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग सारे प्रसिद्ध वकील मेरे खिलाफ हैं श्रीर जहाँतक इस न्यायालय की तनख्वाहों तथा इसके अधिकार काः सवाल है वहाँतक शायद नरेश भी मेरे विरोधी हैं। परंतु यदि में संघ-न्यायालय सम्बन्धी महासभा के तथा अपने मेरे विचारों को जिनका हम जोरों से प्रतिपादन करते हैं. श्रापके सामने न रक्षूँ तो श्रपने कर्त्तन्य से गिरने का दोपी. होऊँगा।

# [8]

# जनतंत्र की हत्या

#### केन्द्रीय आधार

प्रधान मंत्री, तथा प्रतिनिधि वन्धुत्रो, मैं अत्यधिक संकोच श्रीर लज्जा के साथ अल्पसंख्यक जातियों के प्रश्न की चर्चा में भाग ले रहा हूँ। कुछ अल्प-संख्यक जातियों की श्रोर से प्रतिनिधियों के पास भेजे हुए श्रौर श्राज सुबह ही मिले हुए श्रावेदन-पन्न (Memorandum) को मैं उचित ध्यान श्रीर एकाप्रता से नहीं पढ़ सका हूँ। इसके पहले कि उक्त आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहूँ, मैं अत्यन्त आदर और सम्मान के साथ, आपकी श्राज्ञा से, श्रापके इस समिति के सामने पेश किये गये इस विचार के साथ कि जातिगत प्रश्न को हल करने की अस-मर्थता के कारण विधान-रचना के कार्य की प्रगति रुक रही है और ऐसा कोई विधान बनाये जाने के पहले इस प्रश्न. का हल हो जाना एक अनिवार्य शर्त है, अपना मत-भेद प्रकट करना चाहता हूँ । इस समिति की वैठक के आरम्भ में ही मैंने कह दिया था, कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। उसके बाद अवतंक मुमे जो अनुभव प्राप्त हुआ है,

उससे मेरा वह विचार और दृढ़ हो गया है, और आप मुक्ते यह कहने के लिए चमा करेंगे कि गत वर्ष इस कठिनाई के सम्बन्ध में आपने जो जोर दिया और इस वर्ष फिर उसे दुहराया, उसीका यह कारण है कि विभिन्न जातियों को श्रपने पूरे वल के साथ श्रपनी-श्रपनी माँग को रखने का उत्तेजन मिला। यदि उन्होंने इसके विपरीत किया होता, तो वह मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध होता । सवने यही सोचा कि अपनी माँगें चाहे जैसी हों, उनपर पूरा-पूरा आग्रह करने का यही समय है, और मैं इस बात को फिर दुहराने का साहस करता हूँ कि मुमे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि श्रापके इस प्रश्न पर दिये गये जोर के ही कारण इसका **इंहेश्य विफल हो गया है । यह उत्तेजन भिलने के कारण ही** हम किसी सममौते पर न त्रासके। इसलिए सर् चिमनलाल सेतलवाड़ के इस विचार के साथ मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि यही परन कोई आधाररूप नहीं है, यही प्रश्न मध्यविन्दु नहीं है, प्रत्युत मध्यविन्दु तो है विधान रचना।

मुमे यह पूरा विश्वास है कि आपने इस गलमेज परि-पद को तथा हम लोगों को, यहाँ ६,००० मील दूर से अपना घर और कामकाज छुड़ाकर, साम्प्रदायिक अथवा जातिगत प्रश्न हल करने के लिए नहीं बुलाया है बल्कि आपने हमें एकत्र किया-आपने जानवूम कर यह घोषित किया कि हम लोग यहाँ निमंत्रित किये गये हैं, विधान-रचना की किया में भाग लेने के लिए और आपने यह भी घोषित किया है कि आपके आतिथ्यशोल देश को छोड़ने के पहले हम इस बात का निश्चय हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान और प्रतिष्ठायुक्त ढाँचा तैयार कर चुके हैं और अब उसपर केवल 'हाउस आफ कामन्स' और 'हाउस आफ लार्ड्स' की सम्मति मिलना ही शेष रह गया है।

किन्तु इस समय एक सर्वथा जुदी परिस्थित का हमें सामना करना पड़ रहा है और वह यह कि चूँकि हम किसी जातिगत सममौते पर नहीं आ सके, इस-लिए विधान-रचना का कुछ काम नहीं होगा, और अन्तिम उपाय की तरह बाक़ी रंग-आमेजी करने के लिए विधान और उससे उद्भावित सब बातों के सन्बन्ध में सम्राट्सरकार की नीति को आप घोषित कर देंगे। मैं यह महस्त्र किये बिना नहीं रह सकता कि जो परिषद् इतने हो हहे के साथ और इतने अधिक लोगों के मन और हृदय में आशा उत्पन्न करके की गई थी, इसका यह दु:खद अन्त होगा।

इस आवेदन पत्र × पर आते हुए, सर ह्यूवर्टकार ने मुफ्ते जो धन्यवाद दिया है वह मैं स्वीकार करता हूँ। उनका

<sup>×</sup> छोटी अल्पसंख्यक जातियों और मुसलमानों में परस्पर स्वीकृत कथित योजना । सर ह्यूवर्ट कार ने अपने भाषण में, गाँधीजी

यह कहना ठीक है कि इस वोम को अपने कंधों पर उठाते समय मैंने जो शब्द कहे थे यदि वे न कहे होते और किसी प्रकार का सममौता करने में में सर्वथा असफल न हुआ होता, तो वे अन्य छोटी जातियों के साथ मिलकर, इस समिति के विचार के लिए और अन्त में सम्राट्-सरकार की स्वीकृति के लिए जो अत्यन्त सराहनीय योजना पेश कर सके हैं, वह न कर सकते।

सर ह्यूवर कार तथा उनके साथियों को इससे वस्तुतः जो सन्तोप हुआ है, वह में उनसे न छीनूँगा, किन्तु मेरे विचार में उन्होंने जो कुछ किया है, वह ऐसा ही है जैसा कि मुदें के पास बैठना और उसकी लाश की चीरफाड़ करने का भारी पराक्रम करना।

भारत की सबसे वड़ी और प्रधान राजनैतिक संस्था के प्रतिनिधि की हैसियत से सम्राट-सरकार से, उन मित्रों से जो अपने नाम के सामने दी गई छोटो-छोटी जातियों के प्रतिनिधि वनना चाहते हैं, श्रोर अवश्य ही सारे संसार से, मैं विना किसी हिचकिचाहट के यह कह देना चाहता हूँ कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह योजना उत्तरदायित्व-

को उक्त प्रदन के निपटारे की असफलता के लिए कटाक्षपूर्वक धन्य-वाद दिया था, क्योंकि उनके (सर खूबर्ट के) मत से उनकी इस असफलता के परिणाम स्वरूप ही छोटी अल्प-संख्पक जातियाँ आपस में मिल सकीं।

पूर्ण शासन अथोत स्वराज्य प्राप्ति के लिए नहीं है, प्रत्युत नौकरशाही की सत्ता में भाग लेने के लिए बनाई गई है। यदि यही इरादा हो—और सारे आवेदन पत्र में यही इरादा व्याप्त है—तो में उनकी सफलता चाहता हूँ, परन्तु राष्ट्रीय महासभा उससे साफ अलग हो जाती है। किसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खुली हवा में उगने वाला स्वतन्त्रता और स्वराज्य का वृत्त कभी उग न सकता हो, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेना महासभा चाहे जितने वर्ष जंगल में भटकना स्वीकार कर लेगी।

्रमुमे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि सर ह्यूबर्ट कार हमें बताते हैं कि उन्होंने जो योजना तैयार की है, वह केवल कुछ ही दिनों के लिए, अस्थायी अथवा कामचलाऊ, होने के कारण उससे हमारे राष्ट्र-हित को कोई हानि न होगी, प्रत्युत दस वर्ष के अन्त में हम सब एक-दूसरे से मिलते श्रीर श्रापस में श्रालिंगन करते दिखाई देंगे। मेरा राजनै-तिक अनुभव इससे सर्वथा विरुद्ध वात सिखाता है। यदि इस उत्तरदायित्वपूर्ण शासन का, जब भी कभी वह आवे, शुभ सहूर्त में श्रारम्भ करना हो तो, जैसा कि इस योजना से होता है, उसकी चीरफाड़ न होनी चाहिए; जो ऐसी चीरफाड़ है, जिसे कोई राष्ट्रीय सरकार सह नहीं सकती। ः पर इस योजना की चौंका देने वाली बात तो यह है और प्रधान मंत्री महोदय, मुक्ते आश्चर्य है कि स्वयं आपने

भी इस बात का उल्लेख इस भाँति किया है मानों यह वात निर्विवाद तथ्य है; कि यह योजना ११॥ करोड़ लोगों को अथवा भारत की आवादी के लगभग ४६ प्रति शत को मान्य है। ये श्रंक बहुत ग़लत हैं, इसका श्रापको जीता-जागता प्रमाण मिल चुका है। स्त्रियों की श्रोर से विशेष प्रतिनिधित्व को माँग से सर्वथा श्रसहमति श्राप सुन चुके हैं। श्रीर ख़ियाँ भारत की श्रावादी का श्राधा हिस्सा है, इसलिए इस ४६ प्रति सैंकड़ा में कुछ कमी हो जाती है किन्तु इतना ही नहीं है। महासभा नगएय संस्था हो सकती है, किन्तु मैंने विना किसी हिच-किचाहट के यह दावा किया है, श्रीर विना किसी शर्म के उसे फिर दुहराता हूँ कि महासभा केवल निटिश भारत की नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण भारत की आवादी के ८५ अथवा ९५ प्रतिशत की प्रतिनिधि होने का दावा करती है।

इस पर चाहे जितने प्रश्न खड़े किये जाने पर भी में अपने पूरे वल के साथ इस दावे को दुहराता हूँ कि महा-सभा अपने सेवा के अधिकार से भारत के किसान कहे जानेवाले वर्ग की प्रतिनिधि है; यदि सरकार चुनौती देकर कहे कि भारत में लोकमत की गिनती की जाय, तो में उस चुनौती को स्वीकार करलूँगा, और तब आप तुरन्त ही देख लेंगे कि महासभा इनकी प्रतिनिधि है या नहीं। लेकिन मैं एक कदम और आगे जाता हूँ। इस समय यदि आप भारत की जेलों के रजिस्टरों की जाँच करें, तो श्रापको माछम होगा कि इन रजिस्टरों में महासभा सुसलमानों की वहुत वड़ी संख्या की प्रतिनिधि थी त्रौर है। गत वर्ष महा-सभा के भएडे के नीचे हजारों मुसलमान जेल गये थे। श्राज भी महासभा के मण्डे के नीचे हजारों ससलमान जेल गये थे। आज भी महासभा के रजिस्टर पर कई हजार मुसलमान और इसी तरह कई हजार अछत और कई हजार भारतोय ईसाई उसके सदस्य हैं। मैं नहीं जानता कि कोई भी ऐसी जाति है कि जो महासभा की सदस्य न हो । नवाव साहब छतारी के प्रतिपूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए में कहना चाहता हूँ कि जमींदार, मिलमालिक और लखपती तक उसके सदस्य हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि वे थीरे-धीरे और सावधानी से महासभा की ओर आ रहे हैं, किन्तु महासभा उनकी सेवा करने का भी प्रयत्न करती है। निःसन्देह महासभा मजदूरों की भी प्रतिनिधि है ही। इसलिए यह जो कहा जाता है कि इस आवेदन-पत्र में निर्धारित सूचनायें ११॥ करोड़ से अधिक लोगों को स्वीकृत होंगी, उसे वहुत अधिक मर्यादा और सावधानी के साथ स्वीकार करना चाहिए।

एक शब्द और कहकर में इसे समाप्त कहाँगा। मुक्ते आशा है कि साम्प्रदायिक समस्या की जो योजना महा-सभा ने तैयार की है, वह आपके सामने आ चुकी है और सदस्यों में वितरित करदी गई है। मैं साहस पूर्वक कह सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में मैंने जितनी योजनाएँ देखी हैं, उन सबमें वह अत्यधिक व्यावहारिक योजना है। किन्तु में इसमें भूल भी कर सकता हूँ। जें स्तीकार करता हैं कि इस मेज के सामने वैठे हुए अपनी-अपनी जाति के प्रतिनिधियों को यह योजना पसन्द नहीं है; किन्तु भारत में इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि उसे स्वीकार कर चुके हैं। यह केवल एक ही दिमाग़ की उपज नहीं, प्रत्युत एक समितिकी कृति है, जिसमें कई महत्त्वपूर्ण दलों के प्रतिनिधि थे। इसलिए महासभा की श्रोरसे श्रापके पास यह योजना है; किन्तु महासभा ने यह भी सूचना की है कि इस प्रश्न के निर्णय के लिए एक निष्पत्त पंचायत की आवश्यकता है। पंचायत के द्वारा सारे संसार में अदालत ने अपने मतभेद मिटाये हैं, और महासभा भी पंचायती अदालत के किसी भी निर्ण्य को स्वीकार करने के लिए इमेशा तैयार है। मैंने स्वयं यह सूचित करने का साहस किया है कि सरकार एक न्याय-मण्डल नियुक्त करे जो इस मामले की जाँच कर उस पर अपना निर्णिय दे। परन्तु इन वातों में से किसीको कोई भी वात स्वीकृत न हो, श्रौर यदि इसी शर्त पर विधान रचना होती हो, तो मैं कहूँगा कि सर ह्यूवर्ट कार तथा अन्य सदस्यों द्वरा पेश की गई इस योजना को स्वीकार करने की श्रपेचा इस उत्तरदायी शासन नामधारी शासन से दूर रहना ही हमारे लिए कहीं अधिक अच्छा है।

मैंने पहले जो कहा है, उसीको फिर दुहराता हूँ कि महा-सभा कोई भो ऐसी योजना जो कि हिन्दू, मुसलमान श्रौर सिक्खों को स्वीकृत होगी स्वीकृत करने के लिए सदैव तैयार ाहेगी; किन्तु अन्य अल्प-संख्यक जातियों के विशेष प्रतिनि-धित्व श्रथवा विशेष निर्वाचन मण्डल की योजना का वह कभी समर्थन नकरेगी। मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी विशेष धारात्रों अथवा संरत्त्त्णों को महासभा सदैव स्वीकृत करेगी। निवीचकों की सूची में दाखिल होकर सर्वमान्य निर्वाचक मण्डल से मत मांगने का सबके लिए खुला अधिकार होगा । मेरी नम्न सम्मति के अनुसार सर ह्यबर्ट कार की योजना उत्तरदायित्व शासन एवम् राष्ट्री-यता के मूल पर ही आधात करनेवाली है। यदि भारत को इस प्रकार काट-काट कर जुदे किये हुए अनेक वर्गों के प्रति-निधि मिलनेवाले हों, तो उस भारत की क्या दशा होगी यह भगवान ही जाने । वह श्रीर केवल वही श्र प्रेज सम्पूर्ण भारत की सेवा कर सकेगा जो केवल अ मेजी द्वारा नहीं, प्रत्युत सर्वमान्य निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित होगा। स्वयं इस विचार से ही प्रकट होता है कि उत्तरदायी शासन को सदैव राष्ट्रीय भावना के-आवादी के ८५ प्रति शत किसानों के-हितविरोधी इस वर्ग के साथ लड़ना होगा। में तो इस वात की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हों, श्रौर यदि हम वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेवाले हों, तो मैं यह सूचित करने का साहस करता हूँ कि इन कथित विशेष वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति का यह गौरवपूर्ण श्रधिकार श्रौर कर्तव्य होना चाहिए कि वह सर्वमान्य निर्वाचक की सम्मति श्रौर निर्वाचन के खुले द्वार से व्यवस्थापिका में प्रवेश करे। श्राप जानते हैं कि महासभा वालिग्र मताधिकार से वंधी हुई है श्रौर इस वालिग्र मताधिकार के कारण सब के लिए निर्वाचक सूची में दाखिल होने का मार्ग खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति इससे श्रधिक माँग कहीं सकता। श्रक्तों का मामला

अन्य अल्प-संख्यक जातियों के दावे को में समम सकता हूँ, किन्तु अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए 'सवसे अधिक निर्देय घाव' है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कलंक सदैव के लिए कायम रहनेवाला है। भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए भी में अछूतों के वास्तविक हित को न वेचूँगा। में स्वयं अछूतों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ। यहाँ में केवल महासभा की और से ही नहीं वोलता, प्रत्युत स्वयं अपनी ओर से भी वोलता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि यदि सब अछूतों का मत लिया जाय तो मुक्ते उनके मत मिलेंगे और मेरा नम्बर सबके अपर होगा। और में

भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा कर के अछूतों से कहूँगा कि अस्पृश्यता जो कि उनका नहीं प्रत्युत कट्टर एवम् रूढ़िवादी हिन्दुओं का कलङ्क है, दूर करने का उपाय प्रथक् निर्वाचक मण्डल अथवा न्यवस्थापिका सभाओं में विशेष रिचत स्थान नहीं है। इस समिति को श्रीर समस्त संसार को यह जान लेना चाहिए कि आज हिन्दू समाज-सुधारकों का ऐसा समृह मौजूद है जो कि श्रस्पृश्यता के इस कलङ्क को धोने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। हम नहीं चाहते कि हमारे रजिस्टरों में और हमारी मर्डु मशुमारी में अछूत नाम की जुदी जाति लिखी जाय। सिक्ख सदैव के लिए सिक्ख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और अ प्रेज सदा के लिए अंग्रेज रह सकते हैं। किन्तु क्या त्रछूत भी सदैव के लिए त्रछूत रहेंगे ? अस्प्रश्यता जीवित रहे, इसकी अपेता में यह अधिक श्रच्छा सममूँगा कि हिन्दू धर्म हूब जाय। इसलिए डा. श्रम्बेडकर के श्रछूतों को ऊँचा उठा देखने की उनकी इच्छा तथा उनकी योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकट करते हुए भी मैं श्रत्यन्त नम्रतापूर्वक कहूँगा, कि उन्होंने जो कुछ किया है अत्यन्त भूल अथवा भ्रम के वश में होकर किया है श्रीर कदाचित् उन्हें जो कटु श्रनुभव हुए होंगे, इनके कारण उनकी विवेक शक्ति पर परदापड़गया है। मुक्ते यह कहना पड़ता है, इसका मुक्ते दुःख है; किन्तु यदि मैं यह न कहूँ तो श्रङ्कतों का हित जो मेरे लिए प्रणों के समान

Ę

#### राष्ट्रवाणी ]

है, उसके प्रति में सचा नहोऊँगा। सारे संसार के राज्य के वदले भी में उनके अधिकारों को न छोहूँगा । में अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जत्र मैं कहता हूँ कि डा अम्वेडकर जब सारे भारत के अहूतों के नाम पर वोलना चाहते हैं, तब उनका यह दावा उचित नहीं है;इससे हिन्दू-धर्म में जो विसाग हो जायँगे वह मैं जरा भी सन्तोप के साथ देख नहीं सकता। अछूत यदि मुसलमान अथवा ईसाई हो जायँ तो मुमे उसकी कुछ परवा नहीं; मैं वह सह छूँगा, किन्तु प्रत्येक गाँव में यदि हिन्दुओं के दो भाग हो जायँ तो हिन्दू-समाज की जो दशा होगी वह मुक्तसे सही न जा सकेंगी । जो लोग श्रष्ट्रतों के राजनैतिक श्रधिकारों की वात करते हैं, वे भारत को नहीं पहचानते श्रौर हिन्दू-समाज ञ्राज किस प्रकार वना हुआ है यह नहीं जानते । इसलिए में श्रपनी पूरी शक्ति से यह कहूँ कि इस वात का विरोध करनेवाला यदि मैं श्रकेला होऊँ तो भी मैं श्रपने शाणों की वाजी लगाकर भी इसका विरोध कहाँगा।

## [0]

## सेना

ना र्ड चान्सलर महोद्य तथा प्रतिनिधि चन्धुत्रो, मैं जानता हूँ कि इस सबसे श्रधिक महत्त्व के प्रश्न पर महासभा का मत प्रकट करने में मेरे कन्धों पर बड़ी जबदस्त जिम्मेदारी है। मैं इस अवसर पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अब तो मैं इसमें आ फँसा हूँ। मैं नहीं जानता कि इस चर्चा या बहस की रिपोर्ट तैयार होगी अथवा नहीं । मैं यह भी नहीं जानता कि ये बह्सें एकदम वन्द हो जायँगी अथवा आगे वढ़ाई जायँगी। मैं तो यहाँ, यदि आवश्यकता हो तो शीतकाल विताने के इरादे से आया था। इसलिए समय का तो कोई प्रश्न नहीं, यदि संयोग से मित्रता-पूर्ण बातचीत श्रौर विचार-विनिमय से महासभा का उद्देश्य पूर्ण होता हो । मैं यहाँ जानबूम कर इसी इरादे से भेजा गया हूँ कि चोहे इस परिषद् में खुली चर्चा करके, अथवा मन्त्रियों एवम् यहाँ के लोकमत पर प्रभाव रखनेवाले सार्वजनिक व्यक्तियों तथा भारत के जीवन-मर्ग के प्रश्न पर दिलचस्पी रखनेवाले सबके साथ खानगी बात-चीत करके सम्मानयुक्त समभौते

का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न कहूँ । इसलिए महासभा के उस नीति से वॅघे होने के कारण, जो कि श्राप सबको विदित है, मेरा यह फर्ज है कि मैं सममौते का एक भी उपाय शेष न छोडूँ । महासभा श्रपने लक्ष्य पर जल्दी-से-जल्दी पहुँचने के लिए तुली हुई है श्रीर इन सब विषयों पर श्रपने, निश्चित मत रखती है । श्रिषक प्रस्तुत हक़ी-कृत कहूँ तो उत्तरदायी शासन से श्रानेवाली सब प्रकार की जिम्मेवारियों को उठाने के लिए वह श्राज भी तैयार है, श्रपने-श्रापको उसके लिए श्राज योग्य सममती है ।

यह स्थिति होने के कारण मैंने ख्याल किया कि इस श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर यथासम्भव नम्रतापूर्वक श्रौर संक्षेप से संक्षेप में महासभा का मत प्रदर्शित किये विना मैं इसकी चर्चा समाप्त होने नहीं दे सकता।

### उत्तरदायित्व का भार

जैसा कि आप सब जानते हैं महासभा की मांग यह है कि भारत को पूरा-पूरा उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय। इसका अर्थ यह है, और वह महासभा के प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया है कि रच्चण अर्थात् सेना और वाह्य सम्बन्धों पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए; किन्तु उसमें सममौतों की भी गुंजायश है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय में उत्तरदायित्व न माँग कर भी हम उत्तरदायी शासन पा जायंगे, यह ख्याल कर इमें अपनेको और संसार को घोखा न देना चाहिए। मेरा खयाल है कि जिस राष्ट्र का अपने रक्तण सैन्य पर श्रीर श्रपनी बाह्यनीति अथवा वाह्य-सम्बन्धों पर श्रधिकार न हो, वह मुश्किल से ही उत्तरदायी राष्ट्र कहा जा सकता है। यदि राष्ट्र के रच्चण पर-सेना पर-किसी वाहर के व्यक्ति का, फिर चाहे वह कितना ही उसका मित्र क्यों न हो, श्रंकुश हो; तो वह राष्ट्र निश्चय हो उत्तरदायित्व पूर्ण शासित राष्ट्र नहीं कहा जा सकता । यह वात हमारे श्रंग्रेज शिचकों ने अगणित वार हमें सिखाई है, और इसलिए कुछ श्रंभेज मित्रों ने जव यह सुना कि हमें उत्तरदायी -शासन तो मिलेगा, किन्तु हमारी अपनी रचण-सेना पर हमारा अधिकार न होगा, अथवा हम उसकी मांग न करेंगे, -तो इसपर उन्होंने सुभे ताना भी दिया।

इसिलए में यहाँ अत्यन्त आदरपूर्वक महासभा की जोर से सेना पर, रज्ञण-सैन्य पर और बाह्य सम्बन्धों पर पूर्ण अधिकार का दावा करने के लिए आया हूँ। मैंने इस में बाह्य सम्बन्ध का भी समावेश कर दिया है, जिससे कि इस विषय पर जब सर तेजबहादुर सप्नू वोलें, तो मुक्ते न बोलना पड़े।

हम इस निर्णय पर पूरा-पूरा विचार करके पहुँचे हैं। उत्तरदायित्व हाथ में लेते समय यदि हमें यह अधिकार न मिले, क्योंकि हम इसके लिए योग्य नहीं समभे गये तो मैं उस समय को कल्पना नहीं कर सकता, जब क्योंकि हम अन्य विषयों में उत्तारदायित्व का उपभोग कर रहे हैं, अक-स्मात हम अपने रक्तण-सैन्य पर अधिकार रखने के योग्य हो जायँगे।

देश पर काबू रखनेवाली सेना

में चाहता हूँ कि कुछ चण देकर यह समिति इस वात को समम ले कि इस समय इस सेना का क्या अर्थ है। मेरे मतानुसार यह सेना, फिर चाहे वह भारतीय हो श्रथवा अंग्रेजी, वस्तुतः देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए है। इस सेना के सैनिक सिक्ख हों, या गोरखे, पठान हों या मद्रासी श्रथवा राजपूत; चाहे जो कोई भी हों, जवतक वे विदेशी सरकार द्वारा नियन्त्रित सेना में है, मेरे लिए वे सव विदेशी हैं। मैं उनसे वोल नहीं सकता। वहुत सैनिक मेरे पास चोरी से छिपके आये हैं, और मुमसे उन्हें वोलने तक में डर लगता था, क्योंकि उन्हें इस वात का भय था कि कहीं कोई उनकी रिपोर्ट न कर दे। जहाँ वे रक्खे जाते हैं, साधारणतः हमारा वहाँ जा सकना सम्भव नहीं है। उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि वे हमें अपना देश-भाई न समझें । जो संसार के किसी देश में नहीं है, वह यहाँ है, और वह यह है कि उनके-सैनिकों के-श्रौर सर्वसाधारण जनता के वीच कोई सम्पर्क नहीं है। भारतीय जीवन के प्रत्येक भाग के संसर्ग में आने का, श्रीर जितनों के साथ सम्भव हो सके उन सबसे परिचय करने का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति की हैसियत से मैं इस समिति के सामने अपनी साची देता हूँ, यह मेरे अकेले का ही निजी अनुभव नहीं है, प्रत्युत सैकड़ों और हजारों महासभावादियों का यह अनुभव है, कि इन सैनिकों और हमारे वीच एक पूरी दीवाल खड़ी कर दी गई है।

इसिलए मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि इस उत्तरदायित्व को एकदम अपने कन्धों पर लेना और और इस सेना पर, अंग्रेज सैनिकों की तो बात ही क्या, अधिकार रखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है । मुक्ते दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि यह अभागी और दु:खद स्थिति हमारे शासकों ने हमारे लिए पैदा की है। इतना होने पर भी हमें यह जिन्मेदारी ले लेनी चाहिए।

इसके वाद सेना का अंग्रेजी विभाग है। अंग्रेजी सेना का उद्देश्य क्या है ? प्रत्येक भारतीय वालक जानता है कि अंग्रेजी और साथ ही भारतीय सेना यहाँ पर अंग्रेजों के स्वार्थों की रचा के लिए, और विदेशियों के हमलों को रोकने अथवा उनका मुकाबला करने के लिए रक्खी गई हैं। मुभे इसके लिए खेद है कि मुभे यह शब्द कहने पड़ते हैं, किन्तु मैंने निरन्तर यही वात देखी है, और इसका अनुभव किया है, और सत्य को मैंने जैसा देखा है और माना है वैसा प्रकट न कहूँ तो अपने अंग्रेज मित्रों के प्रति भी अन्याय होगा । तीसरे, इस सेना का उद्देश्य है वर्त-

इस सेना के ये मुख्य काम हैं, श्रौर इसिलए इस सम्बन्ध में श्रंभेजों का जो दृष्टिकोण है, उससे मुम्ने कुछ श्राध्यय नहीं होता । यदि में श्रंभेज होता श्रौर मेरी भी दूसरे देशों पर शासन करने की महत्वाकांचा होती, तो में भी ठीक ऐसा हो करता । में भारतीयों को पकड़ कर सैनिकों की तरह शिचा देता, उन्हें श्रपना वफादार होना सिखाता, इतना वकादार कि मेरा हुक्म होते ही मेरे बताये किसी भो व्यक्ति पर गोली चला दें । जिन लोगों ने जलि-याँवाला वारा में लोगों पर गोलियाँ चलाई वे हमारे ही देशवासी नहीं तो श्रौर कौन थे ?

श्रंभेजी सेना के भारत में रक्खे जाने का यही उद्देश्य हैं कि, वह इन विभिन्न भारतीय सैनिकों के बोच श्रच्छी सरह समतौलपना रखती हैं। वह श्रंभेज श्रधिकारियों श्रौर श्रंभेजों के प्राणों की रचा करती हैं जो कि उसे करनी ही चाहिए। यदि मैं यह तत्त्व स्वीकार कर रहें कि भारत पर श्रंभेजों का श्रधिकार करना उचित था, श्रौर कोई परवा नहीं स्थिति कैसी ही परिवर्तित क्यों न हो, श्राज भी उसपर श्रंभेजों का श्रपना श्रधिकार कायम रखना श्रीर श्राणे के लिए भी जारी रहने देना उचित हैं, तो फिर मुक्ते कोई शिकायत रहें ही नहीं।

# <u>'श्रावश्यक शर्त</u>

इस प्रकार जिस प्रश्न को सर तेज वहांदुर सप्रू श्रीर इसी तरह परिडत मदनमोहन मालवीय ने टाल दिया, इसका उत्तर देने में मुक्ते कोई आपत्ति नहीं है। उक्त दोन ने यह कहां है कि विशेषज्ञ न होने के कारण वे यह नहीं बता सकते कि किस हद तक यह सेना घटाई जा सकती है या घटा दी जानी चाहिए । किन्तु मेरे सामने ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। मुक्ते यह बताने में कोई दिक्क़त नहीं है कि इस सेना का क्या होना चाहिए। मैं यह वात जोर के साथ कहूँगा कि विदेशी शासन से विरासत में मिले हुए भयङ्कर विघ्नों के साथ भारत के शासन को चलाने का उत्तरदायित्व में श्रपने कंधों पर ले सकूँ, इसके पूर्व यदि यह सेना मेरे अधिकार में न आवे तो इस सारी सेना को तोड़ श्रथवा विखेर देना चाहिए।

इसलिए यह मेरी मौलिक स्थित होने के कारण में कहना चाहता हूँ कि यदि आप त्रिटिश मन्त्रिगण तथा त्रिटिश जनता सचमुच भारत के द्वारा भला चाहते हों; यदि आप हमें अभी सत्ता सौंपने के लिए तैयार हों तो आप इस शर्त को आवश्यक एवम् अनिवार्य सममें कि सेना पर हमारा पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए। पोपित स्वप्न

किन्तु में आपसे कह चुका हूँ कि इसमें जो खतरा है,

वह मैं जानता हूँ । मैं यह श्रच्छी तरह जानता हूँ कि यह सेना मेरा आदेश नहीं मानेंगी। में जानता हूँ कि अंमेज सेनाधिपति मेरी श्राज्ञा का पालन न करेंगे; उसी तरह सिक्ख और अभिमान राजपूत, कोई भी मेरा हुक्मन वजा-वेंगे। किन्तु फिर भी में अपेता करता हूँ कि बिटिश जनता को सद्भावना से मैं अपने आदेश एवम् आज्ञा का पालन करा सकुँगा। यह अधिकार एवम् अङ्कश वदलने के समय वे इन्हों सैनिकों को नया पाठ पड़ाने के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे और उन्हें वतायँगे कि इन आदेशों का पालन करोगे तो अन्त में तो तुम अपने ही देशभाइयों की सेवा करोगे। अंग्रेज सैनिकों से भी यह कहा जा सकेगा कि "अव तुम यहाँ अं में जों के स्वार्थ और उनके प्राण वचाने के लिए नहीं, वरन् अपने ही देश भाइयों की सेवा करते ही इस तरह भारत की विदेशी हमलों से तथा उसी तरह आन्तरिक-विग्रह से रवा करने के लिए हो।" यह मेरा स्वप्त है। मैं जानता हूँ कि मेरा वह स्वप्न सञ्चा न होगा। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ; मेरे सामने इसका प्रमाण है; मेरी वृद्धि मुफे गवाही देती है कि आज और इस परिषद की चर्चा के परिणाम स्वरूप मेरा यह स्वप्न सचा न होगा। किन्तु फिर भी में उस स्वप्न को पोषित करता रहूँ गा। श्रपनी जिन्दगी-भर इस स्वप्न को पोषित करना मुक्ते पसन्द होगा। किन्तुं यहाँ का वातावरण मैं देखकर जानता हूँ कि सम्भवतया

में ब्रिटिश जनता में इस विचार एवम् आदर्श का संचरि नहीं कर सकता कि इस वात की उन्हें भी पोषित करते रहना चाहिए। इसी तरह मैं लाई इर्विन की इच्छाओं का श्रर्थ कहाँगा। इसी बात में श्रेट-त्रिटेन को श्रपना गौरव मानना चाहिए, यह उसका कर्तव्य होना चाहिए कि इस समय वह हमें अपनी रज्ञा करने के रहस्य वता दें। हमारे पर कतर देने के वाद अब यह उसका कर्ताव्य हो जाता है कि वह हमारे पर लौटा दे, जिससे कि हम उसी तरह उड़ सकें जिस तरह की वह उड़ता है। यही वास्तव में मेरी महत्वकाँचा है, श्रीर इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि सेना पर मुर्भे अधिकार न मिलेगा तो मैं अनन्तकाल तक प्रतीचा करता रहूँगा। मैं श्रपने-श्रापको यह धोखा देने से इनकार करता हूँ कि यद्यपि मैं अपनी सेना का नियन्त्रण नहीं कर सकता, फिर भी मैं उत्तरदायी शासन चलाने के लिए तैयार हूँ। पुराना इतिहास

श्राखिर भारत कोई ऐसा देश तो है नहीं, जो कभी यह न जानता हो कि अपनी रत्ता किस तरह करनी चाहिए। इसके लिए उसके पास पूरी सामग्री मौजूद है। मुसलमानों को विदेशी हमले का कोई डर है ही नहीं। सिक्ख इस बात को ही मानने से इनकार कर देंगे कि उन्हें कोई जीत सकता है। श्रीर गुरखे में ज्योंही राष्ट्र-भावनाश्रों का विकास हो जायगा, त्यों ही वह कह उठेगा "मैं श्रकेला ही भारत की

रत्ता कर सकूँगा।" फिर हमारे यहाँ राजपूत हैं, जो मीस की एक छोटी-सी थर्मापोली नहीं, हजारों थर्मापोली के जनमदाता कहे जाते हैं। यह वात हमें श्र'मेज इतिहासझ कर्नल टांड ने वताई हैं। उन्होंने हमें वताया है कि राज-पूताने की प्रत्येक घाटी एक थर्मापोली है। क्या इन लोगों को रच्चण-कला सिखाने की व्यावश्यकता है ? मैं मानता हूँ कि यदि में अपने कन्धों पर उतरदायित्व उठाऊँ तो ये सव लोग उसमें मेरा हाथ वटावेंगे। में यहाँ यह देख कर तीव वेदना अनुभव कर रहा हूँ कि हम लोग अभी तक साम्प्र-दायिक प्रश्नों का निपटारा न कर सके; किन्तु इस प्रश्न का निपटारा जब कभी भी होगा, उसमें यह तो पूर्वनिर्धारित होना ही चाहिए कि हम एक-दूसरे पर विश्वास रक्खेंगे। चाहे शासन में प्राधान्य मुसलमानों का हो, चाहे सिक्खों का, चाहे हिन्दुओं का; वे मुसलमान, सिक्ख, अथवा हिन्दू की तरह नहीं, प्रत्युत एक भारतीय की तरह शासन करेंगे। यदि हममें एक दूसरे के प्रति श्रविश्वास रहेगा, श्रौर हमें एक दूसरे के हाथ कट मरना न होगा; तो इसके लिए हमें अं प्रेजों की जरूरत रहेगी। किन्तु फिर उस दशा में हमें उत्तरदायी शासन की वातचीत न करनी चाहिए।

कम-से-कम में तो इस वात की कल्पना ही नहीं कर सकता कि सेना पर अधिकार हुए विना ही उत्तरदायी शासन मिल गया है, मुक्ते अपने हृदय की नीची-से-नीची

तह से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हमें उत्तरदायी शासन लेना हो श्रोर महासभा उत्तरदायी शासन चाहती है,-उसका अर्थात् महासभा का अपने पर, जनसमूह पर और उन सब बहादुर सैनिक जातियों पर विश्वास है, इतना ही नहीं अं प्रेजों पर भी उसका यह विश्वास है कि किसी दिन वे श्रपना करीव्य पालन करेंगे और हमें पूरा अधिकार सौंप देंगे—तो हमें अं भेजों में भारत के प्रति वह प्रेम फूँक देना चाहिए, जिससे कि वह भारत अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्राप्त कर सके । यदि अ प्रेज-जनता का यह ख्याल हो कि ऐसा होने के लिए अभी एक शताब्दि की ज़रूरत है, वो इस शताब्दि भर महासभा जंगलों में भटकती रहेगी, श्रीर उसे उस भयद्वर श्रिप्त परीचा में होकर गुज़्रना होगा, श्रापदाओं के तूफान श्रौर ग़लतफ़ह्मियों के ववराडर का मुकाबला करना होगा और- यदि आवश्यक हुआ और ईश्वर की इच्छा हुई तो,—गोलियों की बौछार भी सहनी होगी। यदि ऐसा हुआ तो इसका कारण यह होगा कि हम एक-दूसरे पर विश्वास नहीं रख सकते और अं बेजों और भारतीयों के दृष्टिकीण जुदा-जुदा हैं। संरत्नग

यह मेरी मौलिक स्थिति है। मैं तफ्सील में नहीं जाना चाहता। मुक्तमें जितनी शक्ति थी, उतने ज़ोर से मैंने यह वात

किसी भी निष्पत्त व्यक्ति को पसन्द श्रा जाने लायफ़ एक के वाद एक संरच्या वनाकर पेश करने जैसी सूक मुक्त में है, केवल यह वात दोनों पत्तों को खीकृत होनी चाहिए कि ये संरच्या भारत के हितसाधक होंगे। किन्तु में तो इससे भी आगे जाना और लार्ड इर्विन के इस कथन की पुष्टि करना चाहता हूँ - यद्यपि सममौते में संरच्छों के भारत के हितसाधक होने की ही वात है-कि वे भारत श्रीर इंग्लैंग्ड के परस्पर हित साधक होने चाहिएँ। मैं एक भी ऐसे संरत्तण की कल्पना नहीं कर सकता जो केवल भारत के हित में होगा। कोई भी ऐसा संरक्त्य नहीं है, जो कि साथ ही त्रिटेन का भी हितसाधक न हो, क्योंकि हम सामेन दारी, इच्छित श्रौर सर्वथा वरावरी के दर्जे की सामेदारी की कल्पना करते हैं।

जो कारण मैंने आज सेना पर पूरा अधिकार दिये जाने के लिए पेश किये हैं, वे ही कारण वाह्य-सम्बन्ध पर अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में हैं।

#### वाह्य-सम्बन्ध

वाह्य सम्बन्धों का वास्तिवक अर्थ क्या है, इस सम्बन्ध में मेरी पूरी जानकारी न होने के कारण और इस सम्बन्ध में गोलमेज परिपद् की इन रिपोर्टों में वताई गई वातों का मुक्ते ज्ञान न होने से वाहरी मामले और वैदेशिक सम्बन्ध का क्या अर्थ है, इस विषय का प्रथम पाठ पढ़ाने के लिए मैंने अपने मित्र श्री आयंगर और सर तेजबहादुर सप्रू से पूछा। उनके उत्तर मेरे पास मौजूद हैं। उनका कहना है कि इन शब्दों का अर्थ, पड़ौसी राज्यों, देशी राज्यों, अन्तर्र-राष्ट्रीय वातों में दूसरे राष्ट्रों और इज्जलैंगड के उपनिवेशों के साथ का सम्बन्ध होता है। यदि बाह्य सम्बन्धों का यही अर्थ हो तो मैं सममता हूँ कि इस वोम को उठाने और इस सम्बन्ध में अपना कर्त व्य पालन करने में हम पूरे समर्थ हैं। निश्चय ही हम श्रपने ही सम्बन्धियों के साथ अपने ही पड़ौसियों और हमारे ही देशवन्यु भारतीय नरेशों के साथ सुलह की शर्त ते कर सकेंगे, अपने पड़ौसी अफ़-गानों के साथ और समुद्र पार जापानियों के साथ प्रगाढ़ मित्रता पैदा कर सकते हैं, और निश्चय ही उपनिवेशों के साथ भी संधि कर सकते हैं। यदि उपनिवेश अपने यहाँ हमारे देशवासियों को पूर्ण श्रात्म-सम्मान के साथ न रहने देंगे, तो हम उनसे निपट लेंगे।

सम्भव है कि में अपनी मूर्खता के कारण ऐसा कह रहा हूँ, किन्तु आप लोगों को समम लेना चाहिए कि महा-सभा में मेरे जैसे हजारों और लाखों मूर्ख पुरुष और सियाँ हैं और मैं उन्हों की ओर से आदरपूर्वक यह दावा पेश करता हूँ, और फिर कह देना चाहता हूँ कि जिन संरच्यों की हमने कल्पना की है, उन्हें स्वीकार कर हम अपने वचनों का अचरशः पालन करेंगे।

पिंडत मदनमोहन मालवीय ने संरच्यों की रूपरेखा वता दी है। मैं उनके कथन के अधिकांश से सर्वथा सहमत हूँ; किन्तु कुछ यही एकमात्र संरक्तण नहीं है। यदि अंग्रेज श्रीर भारतवासी मिल कर विचार करेंगे श्रीर मन में विना किसी प्रकार का पाप रक्ले एक ही दिशा में प्रयाण करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि कद्चित हम ऐसे संरच्या तैयार कर सकेंगे, जो कि भारत श्रीर इङ्गलैंग्ड दोनों के लिए समानतः सम्मानपूर्ण होंगे, श्रीर जो प्रत्येक श्रमेंज के प्राणों की श्रौर भारत द्वारा स्वीकृत उनके प्रत्येक हितों को सुरचितता के लिए संरचणरूप होंगे। लार्ड चान्स-लर महोदय, इससे अधिक आगे में जा नहीं सकता। इस सभा का समय लेने के लिए मैं सहस्रवार त्रमा मागता हूँ; किन्तु दिन प्रति दिन यहाँ बैठने, और इन चर्चाओं का सफल परिणाम किस प्रकार निकल सके इसपर श्रहोरात्रि चिन्तन करते हुए मेरे हृद्य में जो भाव उठ रहा है, उसकी श्राप कल्पना कर सकते हैं। जो भावना मुक्ते प्रेरित कर रही है वह श्राप समम सकते हैं। मेरी यह भावना अप्रेजों केः प्रति पूर्णतः सद्भाव की श्रोर अपने देशवासियों के प्रतिः पूर्णतः सेवाभाव की है।

# [ = ] व्यापारिक भेदभाव

तार्ड चान्सलर महाशय और मित्रो, श्री ब्रेंथोल ने जो अत्यन्त सौम्य वक्तव्य दिया है, उसके लिए में उनका श्रभिनन्दन करता हूँ, श्रोर में चाहता हूँ कि यदि इस सुन्दर वक्तव्य में उन्होंने दो भावनात्रों का समावेश कर उसे न विगाड़ने के लिए कोई तरीका निकाला होता तो अच्छा होता । उनकी प्रदर्शित. एक भावना का श्रर्थ यह है कि यूरोपियन श्रथवा श्रंमेज जो मॉॅंग करते हैं, उसका कारण यह है कि उन्होंने भारत को कई लाभ पहुँ-चाये हैं। मैं चाहता हूँ कि यदि वे इस राय को टाल सके होते तो अच्छा होता। किन्तु उसके प्रकट हो चुकने के वाद उसपर, सर पुरुषोत्तामदास ठाकुरदास ने उसका जो शिष्टतापूर्ण प्रत्युत्तर दिया और जैसा कि हमने सुना, अब सर फिरोज सेठना ने जिस मत्युत्तर का समर्थन किया, लार्ड रीडिंग ने जो आर्ख्य प्रकट किया है, उसकी जरा भी आर वश्यकता न थी । मैं यह भी जाहता हूँ कि जिस बड़ी संस्था के वे प्रतिनिधि हैं, उसकी श्रोर से उन्होंने उक्त वक्तव्य में जो धकमी दी है, उसे भी यदि वे टाल गये होते तो श्रच्छा

O

होता । उन्होंने कहा कि श्रंप्रेज भारत को राष्ट्रीय मौँगों का समर्थन इसी शर्त पर करेंगे कि भारतीय राष्ट्रवादी उनकी चताई हुई अंग्रेजों की माँगों को स्वीकार कर लें। कुछ ही दिन पहले हम इनकी श्रोर से की गई प्रथक निर्वाचक-मंडल की माँग सुन चुके हैं, उसमें प्रकट होनेवाली प्रथकता की मनोवृत्ति, श्रौर प्रथक् होना चाहनेवालों के जिस समृह के विषय में मुफ्ते उस दिन जो दु:खपूर्वक बोलना पड़ा था, उसमें सम्मिलित हो जानेकी श्रंभेजों की इच्छा भी इसमें शामिल है। पिछली परिपद् में स्वीकृत प्रस्ताव के ऋध्ययन का मैंने प्रयन्न किया है। यद्यपि आप उससे परिचित हैं, फिर भी मैं उसे पुनः पढ़ देना चाहता हूँ,क्योंकि उसके संबंध में मुक्ते कुछ वार्ते कहनी होंगी । प्रस्ताव यह है—"अं प्रेज न्यापारी वर्ग के कहने से सवने यह सिद्धान्त सामान्यतः स्वीकार किया है कि भारत में ज्यापार करनेवाले खं बेजी ज्यापारी वर्ग, फर्म्स ख्रौर कम्प-नियों के अधिकार और भारत में पैदा हुए प्रजाजन के श्रधिकार में कोई भेदभाव न होना चाहिए।"

प्रस्ताव के शेष भाग के पढ़ने की मुभे कुछ धावरय-कता नहीं । सर तेजवहादुर सप्नू और श्री जयकर के प्रति अत्यन्त आदरभाव रखते हुए भी मुभे अत्यन्त दुःख के साथ इस अमर्यादित प्रस्ताव के साथ मतभेद प्रदर्शित करना पड़ता है। इसलिए कल, जब सर तेजवहादुर सप्न ने तुरन्त ही यह बात स्वीकार कर ली कि यह प्रस्ताव सन्दिख है और उसमें सुधार की गुआयश है, तो मुक प्रसन्नता हुई। यदि श्राप इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक श्रध्य-यन करेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि उसका रूप कितना च्यापक है। भारत में च्यापार करनेवाले अंग्रेज व्यापारी वर्ग, फुर्म्स और कम्पनियों के अधिकार और भारत में पैदा हुए प्रजाजन के अधिकार में कोई भेदभाव न होगा। यदि में इसको ठीक समभा हूँ तो यह एक भयानक वस्तु है, श्रीर कम-से-कम में तो इस तरह के प्रस्ताव से, भारत की भावी सरकार की तो वात ही क्या, महासभा तक को नहीं बाँध सकता।

इसमें किसी तरह की भी योग्यता अथवा मर्या दा नामोनिशान भो नहीं है। अंग्रेज व्यापारी वर्ग के बिलकुल वही अधिकार कायम रहेंगे, जो कि भारत में पैदा हुए प्रजाजन के होंगे; इसलिए मानों जातीय भेदभाव, अथवा वैसी कोई वात हो न होगी, इस सम्बन्ध में अंग्रेज व्या-पारी वर्ग भारतीय प्रजाजन के सामान ही पूरे अधिकार भोगेंगे। में अपने पूरे वल के साथ कहना चहता हूँ कि में तो इस सूत्र तक को सम्मति न दूँगा कि भारत में उत्पन्न सभी प्रजाजनों के अधिकार अविचल अथवा समान होंगे। उसका कारण में आपको अभी बताता हूँ। समानता का प्रश्न

में सममता हूँ, आप इस बात को तुरन्त स्वीकार कर

लेंगे कि भौजूदा सरकार ने जिन वातों की श्रोर दुर्लस्य किया है, स्थित में समानता लाने के लिए, भारत की भावी सरकार को उनके प्रति सतत ध्यान रखना ही पड़ेगा; अर्थात, जिन लोगों को प्रकृति अथवा स्वयं सरकार की ऋपा से धन-वैभव अथवा अन्य साधन-सुविधायें मिली हुई हैं, उनके मुकाबले में उसे भूखे मरते भारतीयों के प्रति सदैव पत्तपात करना होगा। कदाचित् भावी सरकार को अपने मजदूरों को सुपत में देने के लिए मकान वनवा देना आव-श्यक प्रतीत हो, उस समय सम्भव है भारत के धनिक लोग यह कहें कि 'यद्यपि हमें इस प्रकार के घरों की श्रावश्यकता नहीं है फिर भी यदि सरकार अपने मजदूरी के लिए घर वनवाती है, तो हमें भी सहायता व साधन दे। लेकिन सरकार के लिए ऐसा कर सकना सम्भव नहीं। उस अवस्था में वह अवश्य ही मजदूरों के लिए पत्तपात करेगी। उस समय उक्त प्रस्ताव में निर्धारित सूत्र के श्रनुसार धनिक लोग कहेंगे कि उनके विरुद्ध भेदभाव किया गया है।

इसलिए में साहसपूर्वक सूचित करता हूँ कि, जब कि हम, इस परिषद् में, जिस हद तक सम्राट की सरकार भारत के भावी विधान की रचना में हमारी सहायता स्वीकार करती है उस हद तक सहायता पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस अमर्यादित सूत्र का स्वीकार किया जा सकना सम्भव हो नहीं सकता।

# भेदभाव की योजना

किन्तु यह कहने के बाद में अंग्रेज व्यापारियों और यूरोपियन कर्म की इस उचित मांग से सर्वथा सहमत हूँ कि उनके साथ किसी प्रकार का जातीय पत्रपात न होना चाहिए। में, जिसे कि दिन्ण अफ्रीका की महान् सरकार के साथ, उसके रंगभेद और भारतीयों के प्रति भेदभाव मूलक क़ानून के विरोध में २० वर्ष तक लड़ना पड़ा था, भारत में अभी मौजूद अथवा भविष्य में आना चाहने वाले अंग्रेज मित्रों के साथ उसी प्रकार के भेदभाव किये जाने की बात का कभी समर्थन नहीं कर सकता। में यह बात महासभा की और से भी कह रहा हूँ। महासभा का भी यही मत है।

इसलिए उक्त सूत्र के बजाय, मैं कुछ ऐसा सूत्र सुमाता हूँ, जैसे के लिए कि मुमे वर्षों तक जनरल स्मट्स के साथ लड़ने का मुख श्रीर सद्भाग्य प्राप्त हुश्रा था। एसमें परिवर्तन हो सकता है; किन्तु मैं तो उसे केवल इस स्मिति के श्रीर विशेषतः श्रमेज मित्रों के विचार के लिए यहाँ पेश करता हूँ। वह इस प्रकार है—"स्वराज्य में भारत में उत्पन्न किसी भी नागरिक पर जो प्रतिबन्ध न लगाया गया होगा, वैसा कोई भी प्रतिबन्ध, भारत में क़ानून के श्रमुसार रहने वाले श्रथवा प्रवेश करनेवाले किसी भी उपक्ति पर केवल—मैं 'केवत' शब्द पर जोर देता हैं—

जाति, रंग अथवा धर्म के कारण न लगाया जायगा।" में समभता हूँ कि यह सब के लिए संतोषप्रद सूत्र है। कोई भी सरकार इससे आगे जा नहीं सकती। मैं इस सूत्र के गर्भित अर्थ पर संज्ञेप में अपने विचार प्रकट करता चाहता हूँ। श्रीर मुक्ते खेर कि गत वर्ष के सूत्र से लार्ड शिंडिंग ने जो अर्थ निकाला था, अथवा निकालना चाहा था, उससे यह गर्भित अर्थ भिन्न है। इस सूत्र में एक भी अप्रेज तो क्या यूरोप के किसी भी निवासी के साथ, उसके अप्रेज अथवा यूरोपियन होने के कारण कोई भेदभाव न होगा। मैं यहाँ अभेज अथवा अन्य यूरोपियन अथवा अमेरिकन या जापानी के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। ब्रिटिश उपिनवेशों ने रंग और जातिमेद के निश्चित आधार पर प्रतिवन्धक क़ानून वना कर मेरी नम्र-सम्मति में अपनी कानून की पुस्तक को जिस प्रकार दूषित किया है, में उसका अनुकरणं न करूँगा।

मुक्ते यह विचार प्रिय है कि स्वतन्त्र भारत समस्त संसार को एक दूसरे ही तरह का पाठ पढ़ावेगा, एक दूसरे ही प्रकार का उदाहरण उसके सामने रक्खेगा। मैं यह कभी न चाहूँगा कि भारत सर्वथा एकाकी जीवन ज्यतीत करे और इस प्रकार थ्रपने चारों और गढ़ कोट खड़े करके अपनी सीमा में किसी को प्रवेश अथवा ज्यापार ही न करने दे। दिन्तु इतना कहने के बाद जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, 'स्थिति में समानता लाने के लिए' की जाने योग्य कई बातें मेरे मन में हैं। मुके भय है कि पूँजीपतियों, जमीदारों, ऊंची कही जानेवाली जातियों और अन्त में वैज्ञानिक विधि से अंग्रेज शासकों ने दीन, दलित, पतितों को जिस की चड़ में फँसा दिया है, उससे उन्हें निकालने के लिए भारत को श्रगामी श्रनेक वर्षों तक क़ानून बनाने में संलग्न रहना पड़ेगा। यदि हमें इन लोगों को कीचड़ में से निकालना हो, तो श्रपना घर व्यवस्थित करने के लिए, इन लोगों का विचार पहले करना तथा जिस बोभ के नीचे वे कुचले जा रहे हैं, उससे उन्हें छुड़ाना भी राष्ट्रीय सरकार का कर्त्तव्य होगा। जो जमीदार, धनिक अथवा विशेष अधिकार-भोगी लोग — चाहे वे श्रंप्रेज हों या भारतीय—यदि यह देखें कि उनके साथ भेद-भावपूर्ण वरताव होता है, तो में उनके प्रति सहानुभूति अवश्य प्रकट करूँगा; किन्तु मुमसे सहायता हो सकती होगी, तो भी, में सहायता न कहाँगा, क्योंकि में तो इस किया में उनकी सहायता चाहूँगा, और विना उनकी सहायता के इन लोगों को कीचड़ में से वाहर न निकाल सकूँगा। St. Grating हरिजन-श्रकुत

यदि त्राप चाहें तो अन्त्यजों की दशा पर नजर डालिए और देखिए कि यदि कानून उनका सहायक वनकर उनके लिए कई कोसों का प्रदेश अलग कर दे, तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है। आज उनके पास जरा भी जमीन नहीं है। आज वे उच जाति के कहे जाने-वाले लोगों की दया पर, और मुम्ने कहने दीजिए कि, सर-कार की दया पर जीवित हैं। वे आज एक जगह से दूसरी जगह खदेड़े जा सकते हैं, और इसकी न तो वे शिकायत कर सकते है, न क़ानून की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्यवस्थापिका सभा का पहिला काम यह देखना होगा, कि वह किस हद तक इनकी स्थिति समान करने के 'लिए, इन लोगों को मुक्त-हस्त से सहायतार्थ रक्म दे।

सहायता की ये रक्में किनकी जेवों में से आयँगी ? ईश्वर की जेवों में से नहीं । सरकार के लिए ईश्वर आकाश से रुपयों की वर्षा न करेगा । खभावतः यह रक्षम धनिक लोगों के पास से ही आयगी, जिनमें अंग्रेज भी शामिल हैं । क्या वे कहेंगे कि यह भेदभाव है ? वे देख सकेंगे कि उनके साथ का यह भेदभाव उनके यूरोपियन होने के कारण नहीं है, विक इसलिए है कि उनके पास पैसा है, श्रीर दूसरे के पास पैसा नहीं है । इसलिए यह धनिकों और गरीवोंकी लड़ाई होगी; और यदि इसी वात की आशंका हो, और यदि ये सब वर्ग करोड़ों मूक प्राणियों के सिर पर वन्दूक तान कर कहें कि जवतक तुम हमारी मिल्कियत और हमारे अधिकार की अक्षुरणता का निश्चित वचन नहीं

दे देते, तनतक तुन्हें स्वराज्य न मिलेगा, तो मुक्ते भय है कि राष्ट्रीय सरकार का जन्म ही न हो सदेगा।

में सममता हूँ कि, महासभा का ध्येय श्रीर मैंने जो सूत्र बताया है, उसका गर्भित श्रध क्या है, इसका मैंने काफ़ी परिचय करा दिया है। वे यह बात कभी न पावेंगे कि क्योंकि वे श्रंप्रेज यूरोपियन, जापानी श्रथवा किसी श्रन्य जाति के हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जिन कारणों से उनके साथ भेदभाव किया जायगा, वे ही कारण भारत में उत्पन्न प्रजाजनों के साथ भी लागू होंगे।

# दूसरा सूत्र -

मेरे पास जल्दी में तैयार किया हुआ और एक सूत्र है; जल्दी में तैयार किया हुआ, इसलिए क्योंकि मेंने यहीं पर लार्ड रीडिंग और सर तेजवहादुर सप्नू का भाषण सुनते-सुनते ही तैयार किया है।

यह दूसरा सूत्र जो मेरे पास है, वह वर्तमान श्रधिकारों के सम्बन्ध में है—

"किसी भी न्यायाजित अधिकार में, जो आम तौर पर राष्ट् के सर्वोच हितों के विरुद्ध न होगा, ऐसे अधिकारों को लागू होने वाले कानून के सिवा और किसी तरह हस्त-क्षेप न किया जायगा।"

ा श्राज श्र भेजी सरकार के सिर पर कुर्ज देना है, उसके

श्रागामी सरकार के श्रवने सिर पर लेने सम्बन्धी महासभा के प्रस्ताव में जो वात छाप देखते हैं, निश्चय ही वह मेरे मन में भी है। जिस प्रकार हमारी यह माँग है कि इस कर्ज को अपने सिर पर लेने के पूर्व निष्पत्त न्याय-मएडल द्वारा उसकी जाँच होनी चाहिए, उसी तरह ख्रावश्यकता होने पर वर्त्त मान श्रधिकारों की नियमानुसार जाँच किये जाने की भी छुट्टी होनी चाहिए। इसलिए प्रश्न कुर्ज से इनकारी का नहीं है, वरन् उसकी जाँच हो जाने के वाद स्वीकार करने का ही है। यहाँ हममें कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने, यूरो-पियन लोग जो विशेपाधिकार तथा एकाधिकार भोग रहे हैं, उनका अध्ययन किया है। किन्तु अकेले यूरोपियनों की वात नहीं है। भारतीयों में भी ऐसे लोग हैं—मेरे ध्यान में निश्चय ही अनेक ऐसे भारतीय हैं - जो आज जिस भूमि पर कृत्जा किये हुए हैं वह उन्होंने प्रजा की किसी सेवा के वदले में नहीं पाई है; मैं यह भी नहीं कह सकता कि सर-कार की सेवा के एवज में वह उन्हें मिली है,क्योंकि में यह नहीं मानता कि उससे सरकार को कुछ लाभ पहुँचा है, वरन वह एन्हें दी गई है किसी श्रिधकारी की सेवा के वदले में। और यदि आप मुक्ते कहें कि सरकार इन रिआयतों श्रौर विशेषाधिकारों की जाँचन करेगी, तो मैं श्रीप से फिर कहूँगा कि अकिंचनों की ओर से, दलितों की ओर से शासनतन्त्र चलाना असम्भव हो जायगा । इसलिए आप देखेंगे कि इसमें यूरोपियनों के सम्बन्ध में छुछ भी नहीं कहा गया है। दूसरा सूत्र भी यूरोपियनों को उतना ही लागू पड़ता है, जितना भारतीयों को; या यों कहिए जितना सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और सर फ़िरोज सेठना को लागू पड़ता है। यदि इन्होंने सरकारी श्रिधका-रियों की सेवा करके कुछ लाभ उठाया होगा, मीलों अथवा कोसी जमीन प्राप्त को होगी, तो, यदि शासन की लगाम मेरे हाथ में होगी तो मैं तुरन्त हो वह उनके पास से छुड़ा ल्या। वे भारतीय हैं इसलिए में उन्हें छोड़ न दूँगा; श्रीर उतनी ही तत्परता से मैं सर हावर्ट कार अथवा श्री जेन्थॉल के पास से भी धरवा छूँगा, फिर चाहे वे कितने ही प्रशंसा योग्य क्यों न हो छोर मेरे प्रति कितना ही मित्र-भाव क्यों न रखते हों। यह विश्वास में आपको दिला देना चाहता हूँ कि जानून किसी व्यक्ति के प्रति पचपात न करेगा। यह विश्वास दिलाने के बाद, इससे आगे में जा नहीं सकता, सिलए 'न्यायार्जित' शब्द का वास्तविक गर्भित अर्थ यह है, कि प्रत्येक अधिकार अथवा हित निष्कलङ्क और सीजर की की के समान सन्देह से परे होना चाहिए, और इससे जब ये सारी वातें सरकार की नजर में आवें तो हम इनकी जाँच की अपेत्रा रक्लेंगे। का का किया किया किया किया है

इसके वाद 'राष्ट्र के सर्वोच हितों के विरुद्ध न हो' ये शब्द आते हैं। मेरे विचार में कई एकाधिकार ऐसे हैं जो १०७ निस्सन्देह न्यायतः प्राप्त हैं, किन्तु जो राष्ट्र के सर्वोच हितों को हानि पहुँचा कर पैदा किये गये हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इससे आपको कुछ मनोरंजन होगा, किन्तु उसके सम्बन्ध में कुछ पद्मापत्ती के लिए अवकाश नहीं। इस नयी दिल्ली नामधारी सफेद हाथी को लीजिए। इस पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। मान लीजिए कि भावी सरकार इस निर्णय पर आवे कि यह सफेद हाथी अपने पास है, इसलिए इसका कुछ उपयोग होना चाहिए; कल्पना कीजिए कि पुरानी दिली में प्लेग श्रथवा हैज़ा फैला है श्रौर इमें ग्रीवों के लिए श्रस्पतालों की ज़रूरत है। इस स्थिति में हम क्या करें ? क्या श्राप सममते हैं कि राष्ट्रीय सरकार श्ररपताल या ऐसी चीज वनवा सकेगी ? नहीं ऐसी कोई वात न होगी। हम इन इमारतों पर अधिकार करेंगे, इन प्लेग-प्रस्त रोगियों को उनमें रक्खेंगे, और उनका श्रस्प ताल की तरह उपयोग करेंगे; क्योंकि मेरे मन से ये इमारतें राष्ट्र के सर्वोच हितों के विरुद्ध हैं। वे भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की स्थित को प्रकट नहीं करतीं। वे तो इस मेज़ के पास वैठे हुए धनिक लोगों की शोभा देने जैसी हों सकती हैं, - भोपाल के नवाव साहव श्रथवा सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर फिरोज सेठना अथवा सर तेजवहादुर सप्रू के योग्य हो सकती हैं, किन्तु जिन लोगों के पास रात को सोने के लिए स्थान नहीं और खाने के लिए रोटी का दुकड़ा

नहीं, उनकी दशा के साथ इनका जरा भी मेल नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रीय सरकार इस निर्णय पर पहुँचे कि वह जगह अनावश्यक है तो इस बात की कुछ परवाह नहीं कि उस पर कितने ही अधिकार क्यों न हों, वे सब रह किये जाकर ये इमारत ले ली जायँगी और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वे बिना किसी मुआवजे के ले ली जायँगी, क्योंकि यदि आप इस सरकार से मुआवजा दिलाना चाहेंगे तो उसका अर्थ होगा माथो को देने के लिए ऊधो से छीनना। वह एक असम्भव बात होगी।

महासभा जिस सरकार की कल्पना करती है, वैसी सरकार का श्रास्तत्व स्थापित होनेवाला हो तो। श्रापको यह कड़वी गोली निगलनी होगी। इस विश्वास के घोले में रखकर कि सब बातें सर्वथा ठीक होंगी, मैं श्रापकी घोला नहीं देना चाहता । महासभा की श्रोर से मैं सारी वाजी 'श्रापके सामने रख देना चाहता हूँ । मैं मन में किसी तरह की कुछ बात छिपा कर नहीं रखना चाहता और इसके वाद यदि महासभा का दावा आपको स्वीकृत हो तो सुमे अत्यन्त आनन्द होगा, किन्तु यदि आपको वह स्त्रीकृत न हो, यदि आज मुमे ऐसा प्रतीत हो कि मैं आपके हृदय को स्पर्श कर अपनी बात आप से नहीं मनवा सकता, तो जब तक आप सबका हृदय-परिवर्तन नहीं हो जाता, और श्राप भारत के करोड़ों को यह अनुभव करने का मौका

नाष्ट्र-वाणी ]

नहीं देते कि अन्त में उन्हें राष्ट्रीय सरकार मिल गई, तव तक महासभा को भटकते रहना और आपके मतपरिवर्तन का प्रयत्न करते रहना होगा।

# फ़ौज़दारी मामले

प्रस्ताव की इन पंक्तियों पर अभीतक किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा है:—

"यह स्वीकार किया गया कि भारत में यूरोपियन जातियों को फौजदारी मामलों में जो श्रिधिकार हैं, वे क्षायम रहने चाहिएँ।"

मुक्ते यह स्वीकार करना चाहिए कि इसके सब गर्भित अर्थों का में अध्ययन नहीं कर सका हूँ। मुक्ते यह कह सकने के लिए खुशी है कि कुछ दिनों से सर ह्यूबर्ट कार,श्री जेन्थाल और कई मित्रों के साथ में मित्रतापूर्ण और खानगी बात-चीत चला रहा हूँ। उनके साथ इसी विषय की चर्चा कर रहा था, और मैंने उनसे पूछा कि इन दोनों वातों का क्या अर्थ है ? और उन्होंने कहा कि दूसरी जातियों के लिए भी यही वात है। में उनसे इस वात का निश्चय न कर सका कि दूसरी जाति के लिए भी वही वात होने का क्या अर्थ है। मेरा ख्याल है, इसका यह अर्थ है कि दूसरी जातियाँ भी अपनी ही जाति की जूरी या पंच होने की माँग कर सकती हैं। इसका सम्बन्ध जूरी के जिरये होने- चाले मुकद्रमों से हैं। मुक्ते भय है कि मैं इस सूत्र का सम-र्थन नहीं कर सकता।

में ऐसे अपवादों का समर्थन कर नहीं सकता - उनका साथ नहीं दे सकता। मेरा ख्याल है कि राष्ट्रीय सरकार को ऐसे अतिवनधों से जकड़ रखना सम्भव नहीं है। आज भावी भारतीय राष्ट्र का अङ्ग वननेवाती सब जातियों को सद्भाव से श्री गणेश करना चाहिए; परस्पर विश्वास से श्रारम्भ करना चाहिए, अन्यथा आरम्भ ही न करना चाहिए। यदि हम से कहा जाय कि हमें उरत्तदायी शासन सम्भवतः मिल ही नहीं सकता; तो वह स्थिति समक में श्रा सकती है। किन्तु हमसे कहा जाता है कि ये सब संरच्या, ये सब अपवाद कायम रहने ही चाहिए। तो वह स्वतन्त्रता और उत्तरदायी शासान न होगा, वह तो केवल संरचण होंगे। संरचण सारी सरकार को खा जँयगे। यदि ये सब संरत्तरण दिये जानेवाले हों और यहाँ की सब वातें मूर्त अथवा व्यावहारिकरूप धारण करनेवाली हों, और हम से कहा जाय कि तुम्हें उत्तरदायी शासन मिलने वाला है, तो वह सर्वथा वैसा ही उत्तरदायी शासन होगा, जैसा कि जेल में क़ैदियों का होता है। जेल की कोठरियों में ताला -लगाने और जेलर के रवाना होते ही केंदियों का पूर्ण स्वराज्य हो जाता है | १० वर्ग फीट श्रथवा-७ फीट लम्बी ३ फीट चौड़ी इस कोठरी के अन्दर, क़ैदियों का पूरा स्वराज्य होता है। जिसमें जेलर अपने-अपने अधिकार के संरचणों को लिये हुए आराम से वैठे हों।

इसलिए अपने अपेज मित्रों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने अधिकारों से संरत्त्रण की माँग का यह विचार वापिस ले लेना चाहिए । मैं यह सूचना करने का साहस करता हूँ कि मैंने जो दो सूत्र पेश किये हैं,वे स्वीकार कर लिये जायँ। इन्हें आप जिस तरह चाहें काट-छाँट कर ठीक कर सकते हैं । यदि इनकी शब्द-योजना सन्तोषजनक न हो तो खुशी से दूसरे शब्द सुमाइए । किन्तु मैं साहस के साथ कहता हूँ कि, इन निषेधात्मक सूत्रों से वाहर, जिनमें कि आपके विरुद्ध कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया गया है, श्रापको नहीं जाना चाहिए, - वया मैं कहूँ कि आप इससे अधिक मँगाने का साहस नहीं कर सकते ? इतना तो हुआ वर्तमान अधिकारों और भावी व्यापार के संबंध में ? मुख्य-उद्योग

श्री जयकर कल मुख्य उद्योगों के सम्बन्ध में वात-जीत कर रहे थे श्रीर उसमें उन्होंने जो विचार प्रकट किये में उनसे श्रमनी पूरी सहमति प्रकट करना चाहता हूँ। महा-सभा की धारणा यह है कि मुख्य उद्योगों को सरकार स्वयं श्रधिकार में न ले, तो कम-से-कम उनके संचालन, व्यव-हार श्रीर विकास में तो सरकार की श्रावाज का प्राधान्य होना ही चाहिए।

हिन्दुस्थान जैसे गरीव और पिछड़े हुए देश की इझलैएड जैसे अत्यधिक आगे बढ़े हुए उद्योग-प्रधान द्वीप से तुलना नहीं की जा सकती । मेरे विचार में छाज जो चात येट विटेन के लिए हितकारी है वहीं भारत के लिए विषरूप है। भारत को अपना हो अर्थशास्त्र, अपनी ही राजनीति, अपनी ही उद्योग-पद्धति और अन्य सब अपना ही विकसित करना है। इसलिए मुख्य उद्योगों के सम्बन्ध में मुमे भय है कि अकेले इंग्लैंड को ही नहीं, अन्य छनेकों को यह प्रतीत होगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। किन्तु एक सरकार के ख़िलाफ 'न्याय' का क्या अर्थ है यह मैं नहीं जानता।

# तस्वतीं व्यापार

श्रीर तटवर्ती व्यापार के लिए भी, महासभा की, उसे पूर्णकप से विकसित करने के प्रति पूरी-पूरी सहानुभूति तो है हो; किन्तु यदि तटवर्ती च्यापार-सम्बन्धी विल अर्थात् मसविदे में यूरोपियन होने के कारण उनके साथ कुछ भेद-भाव किया गया होगा, तो में यूरोपियनों से मिल जाऊँगा श्रीर उस मसविदे का, अथवा श्रंमेजों के साथ श्रंमेज होने के कारण किये गये भेद्भाव के प्रस्ताव का, विरोध करूँगा। किन्तु अंग्रेजों ने तो भारत में श्रत्यन्त विशाल खार्थ जमा रक्खे हैं। बंगाल में मैंने नदी के मार्ग से काफी सफर किया है, श्रीर वर्षों पहले ऐरावती का प्रवास भी किया है। इसलिए

११३

## नाष्ट्रवाणी ]

इस व्यापार, के सम्बन्ध में मैं छुछ जानता हूँ। इन जावर्दस्त ष्ट्रां मेजी मण्डलों ने रिश्रायतों, विशेषाधिकारों श्रीर सरकार की छुपा द्वारा जो कम्पनियाँ खड़ी कर ली हैं श्रीर जो व्यापार जमा लिया है, उसका कोई जरा भी मुकावला नहीं कर सकता।

ः विटगाँव श्रोर रंगून के वीच एक नई स्थापित देशी कस्पनी के सम्बन्ध में आप में से कुछने सुना होगा। इस कम्पनी के मुसलमान मालिक वड़ी मुश्किल से इसे चला रहे हैं। रंगून में वे मुक्ते मिले श्रौर मुक्त पूछने लगे कि मुक्तसे कुछ हो सकता है या नहीं। इनके लिए मेरे हृदय में पूरा-पूरा सद्भाव तो उत्पन्न हुआ; किन्तु कुछ किया नहीं जा सकता था। क्या हो सकता था ? उनके मुकावले में जबर्दस्त ब्रिटिश इग्डिया नेवीगेशन कम्पनी खड़ी है। उसने इस उगती हुई कम्पनी को दवाने के लिए भाव में विलकुल कमी कर दी है, श्रीर लगभग कुछ भी किराया लिये विना मुसाफिरों को ले जाती है। मैं इस प्रकार के एक के-वाद-एक श्रनेक उदाहरण दे सकता हूँ। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं कि यह अंग्रेज़ी कम्पनी है। इस व्यवसाय को दवा देने के विज्ञार से स्थापित हिन्दुस्थानीं कम्पनी होती, तो वह भी ऐसा ही करती । मान लीजिए कि कोई हिदुस्थानी कम्पनी पूँजी ले: जाती हो - जिस प्रकार आज ऐसे भारतीय मौजूद हैं, जो अपनी पूँजी को भारत में लगाने की अपेचा अपना द्रव्य भारत से वाहर लगाते हैं। मान लीजिए
किराष्ट्रीय सरकार सही नीति पर नहीं चल रही है इस भय
से भारतीयों का कोई विशाल मण्डल अपनाः सब मुनाफा
ले जाकर अपनी रक्तम को सुरचित रखने के लिए उसे किसी
दूसरे देश में लगाता है। मेरे साथ इससे एक कदम और
आगे वढ़ कर मान लीजिए कि ये हिंदुस्थानी माजिक अतिशय वैज्ञानिक, सम्पूर्ण और श्रुटि-रहित संगठन करने के
लिए यूरोपियनों के समान जितना सम्भव हो, सके कौशल
का उपयोग करें और इन असहाय कम्पनियों, को अस्तित्व
में ही न आने दें तो मैं आवश्य अपनी आवाज उठाऊँ गा
और चिट्याँव जैसी कम्पनी के संरचण के लिए कान्त

कुछ मित्र ऐरावती में अपने जहाज तक न चला सकते थे। उन्होंने मुक्ते इस वात का निश्चय कराने के लिए सुनिश्चित प्रमाण दिये कि यह वात सर्वथा अशस्य हो पड़ी थी।
उन्हों परवाने लाइसेन्स-मिल नहीं सकते थे और मनुष्य जिन
साधारण सुविधायें पाने का अधिकारी है, वे तक न मिल पाती
थीं। हम में से प्रत्येक जानता है कि पैसा क्या खरीद सकता
है, सम्मान एवम् प्रतिष्ठा क्या खरीद सकती है और जब
ऐसी प्रतिष्ठा कायम हो जाय जो कि सब नन्हें पौदों को मार
डालती हो तो, ४२ वर्ष पूर्व कहे हुए सर जॉन गोर्स्ट के शब्दों
में, "क वे वृत्त मात्र को उड़ा देना पड़ता है। क वे-क वे वृत्तों

को इन नन्हें पौधों को नहीं कुचल डालने, देना चाहिए।" तट अथवा किनारे के व्यापार के सम्बन्ध में यही वास्तविक माँग है। सम्भव है इस सम्बन्धी मसविदे— विल— की भाषा अटपटी हो। इसकी चिन्ता नहीं, किन्तु मेरा खयाल है कि इसका सार-तत्त्व सर्वथा सही है।

नागरिक की न्याख्या करना ऋत्यन्त कठिन काम है। आज में महासभा की मनोदशा को जैसी समभता हूँ, उसे देखते हुए महासभा क्या उचित समभेगी अथवा मुमे क्या उचित प्रतीत होगा, यह मैं श्राज इसी च्राण कहने की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं ले सकता। यह बात ऐसी है, जिसमें सर तेज वहादुर समू तथा अन्य भित्रों के साथ वावचीत करना श्रौर उनके मन के विचार जानना चाहूँगाः क्योंकि मुक्ते यह स्तीकार करना चाहिए कि इस चर्चा श्रर्थात् वाद-विवाद से मैं इस वात की तह तक पहुँच नहीं ु सका हूँ। मैंने महासभा की स्थित को सर्वथा स्पष्ट कर दिया है कि हमें जातीय भेदभाव की जरा भी आवश्यकता नहीं है। किन्तु इस स्थिति को स्पष्ट कर देने के बाद 'नाग-रिक' शब्द की व्याख्या के विषय में महासभा के मत का तात्कालिक निर्णय करना शेष नहीं रह जाता । इसलिए 'नागरिक' शब्द के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तुरन्त तो इस न्याख्या के सम्बन्ध में मैं श्रपना मत स्थगित रखता हूँ।

इतना कहने के बाद यह बात कह कर मैं अपना वक्तन्य समाप्त करता हूँ। यूरोपियन मित्रों को सन्तोष करा सकने जैसा सर्व सम्मत सूत्र खोज निकालने के सम्बन्ध में मैं निराश नहीं हुआ हूँ। मैं सममता हूँ जिस बातचीत में भाग लेने का मुक्ते सौभाग्य मिला था, वह अब भी जारी रहनेवाली है। मेरी उपस्थित की आवश्यकता होगी, तो इस छोटी समिति की बैठक में मैं अब भी हाजिर रहूँगा। इसे बढ़ा कर, इसका खानगीपन कम करने और इसका सर्व सम्मत अधार खोज निकालने का हो विवार है।

में फिर कहता हूँ कि जहाँ तक मैं समम सका हूँ
मैं ऐसी कोई तफ़क्षीलवार योजना का विचार नहीं कर
सकता, जो विधान में शामिल की जा सके। विधान में
तो इस के जैसा कोई सूत्र ही दाखिल हो सकता है, और
वही सब अधिकारों का आधार माना जा सकता है।
कानूनी उपाय

श्राप देखेंगे कि इसमें सरकारी तन्त्र द्वाग कुछ किये जाने की कल्पना नहीं है । संघ-न्यायालय श्रीर सर्वोच्च-न्यायालय सम्बन्धी श्रपनी श्राशा में प्रकट कर चुका हूँ। मेरे लिए संघ-न्यायालय ही सर्वोच्च-न्यायालय है; यही श्रपील का श्रन्तिम न्यायालय है, जिस के श्रागे कोई भी श्रपील न हो सकेगी; यही मेरी त्रिवी कौंसिल है श्रीर यही स्वतन्त्रता का श्राधार-स्तम्भ है। यह वह श्रदालत है, जहाँ

संघ व्यक्ति, जरा भी शिकायत होने पर जा सकते हैं। ट्रांसवाल के एक महान् कानून विशेपज्ञ ने, ( श्रौर ट्रांस-वाल तथा उसी तरह सारे दित्रण श्रिफ्रका ने वहुत वड़े-वंदे कानून विशेपज्ञ पैदा किये हैं ) एक अत्यन्त कठिन मुक्दमे के सम्बन्ध में एक बार मुक्ते कहा था "यद्यपि इस-समय भले ही श्राशा न हो, किन्तु में तुमसे कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में एक वात नकर के सामने रक्सी: है, श्रन्यथा में वकील ही नहीं हो सकता था। वह चातः यह है; "कानून हम वकीलों को किखाता है कि ऐसा कोई भी श्रन्याय नहीं है, जिसका श्रदालत में कुछ भीं इलाज न मिलता हो, श्रौर जो न्यायाधीश यह कहें कि कोई इलाज नहीं है, तो उन न्यायाधीशों को तुरन्त ही न्यायासन से उतार देना चाहिए।" लाई चान्सलर महाशय, आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी,वही बात में आपसे कहता हूँ।

इसलिए में चाहता हूँ कि हमारे यूरोपियन मित्र इस वात का इतिमनान रक्षें कि जिस प्रकार सम्राट्-सरकार के सलाहकार मिन्त्रयों की छपा हमें प्राप्त न हो तो हम खाली हाथों लौटने की छपेचा करते हैं, उस तरह भावी संघ-न्यायालय उन्हें खाली हाथ न लौटावेगा। में अब भी आशा कर रहा हूँ कि हम अपनी वात उन्हें छुना सकेंगे और उनके हृदय का सद्भाव जागृत कर सकेंगे; और तन हम अपनी जेवों में कुछ वास्तविक एवम् ठोम वात लेकर जाने की खाशा कर सकेंगे। परन्तु हम अपनी जेवों में कुछ वास्तिवक एवम ठोस वस्तु लेकर जाय अथवा न जाय, मुमे खाशा है कि यदि मेरे स्वप्न की-भी खदालत—संघ न्यायालय—स्थापित हो तो यूरोपियन और अन्य सव— सव अल्पसंख्यक जातियाँ—विश्वास रक्त्वें कि मुम जैसा अल्पन्यक्ति कदाचित भले ही उन्हें निराश करे; किन्तु यह खदालत उन्हें कभी निराश न करेगी। ×

× भाषण के बाद नीचे लिखी वहस हुई:-

सर तेज वहादुर सम्म नया म० गाँधी यह स्चित करते हैं कि भावी राष्ट्रीय सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वामित्व अथवा मालि-काना अधिकार की जाँच करेगी और यदि ऐसा हो तो यह मालि-काना अधिकार की जाँच करेगी और यदि ऐसा हो तो यह मालि-काना अधिकार किसी खास मियाद के अन्दर मिला होना चाहिए या नहीं ? इस अधिकार की जाँच के लिए वह कैसा तन्त्र स्थापित करना चाहते हैं, और वे कुछ मुआवज़ा देना चाहेंगे अथवा राष्ट्रीय सरकार अपने अथवा बहुमित के विचार के अनुसार जिस मिलिक-यत को अनुचित रूप सेप्राप्त की गई समसेगी, उसे ज़प्त कर लेगी।

गाँधीजी — जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह काम सरकारी तन्त्र द्वारा न होगा, जो कुछ भी होगा खुले आम होगा । न्यायतन्त्र द्वारा ही होगा ।

सर तेजबहादुर सम् —वह न्यायतन्त्र कैसा होगा ?

गाँधीजी—अभी इस समय तो मैंने किसी मर्यादा का विचार नहीं किया है। मैं समझता हुँ कि अन्याय के विरुद्ध कोई मर्याद्धः नहीं है।

#### राष्ट्र-घाणी ]

सर तेजबहादुर समू—इसलिए आपकी राष्ट्रीय सरकार के अंत-र्गत कोई भी मालिकाना हक सुरक्षित नहीं है न ?

गाँधीजो—हमारी राष्ट्रीय-सरकार के अन्तर्गत इन सब वार्ती का निर्णय अदालत करेगी, और यदि इन वार्तों के सम्बन्ध में कोई अनुचित शक्का होगी, तो में समझता हूँ प्रत्येक उचित शक्का का समाधान किया जासकना सम्भव है। मुसे यह कहने में ज़रा भी हिचिकचाहट नहीं है कि सामान्यतः यह स्वीकार कर लिया जाने योग्य हे जहाँ वहाँ शिकायत हो कि अधिकार न्याय पूर्वक प्राप्त किये गये हैं, यह अदालतों को इन अधिकारों की जाँव की छुट्टी होनी चाहिए। में आज शासन — सूत्र को हाथ लेते समय यह नहीं कहूँगा कि एक भी अधिकार अथवा एक भी मालिकी के स्वत्व की जाँच न करूँगा।

# [3]

# अर्थ

श्रीमन्, इस महत्वपूर्ण विषय पर दिये हुए श्रापके (लार्ड रोडिङ्ग के) व्याख्यान को मैंने श्रत्यन्त ध्यानपूर्वक श्रीर सम्मान सिहत सुना। इस संबंध में मैंने पारसाल की संघ-विधायक-सिमित की रिपोर्ट के वे पैरे जो श्राधिक समस्या के ऊपर लिखे गये हैं, पड़े। मेरे विचार में वे पैरे १८, १९ श्रीर २० हैं। मुक्तको यह राय प्रकट करने में श्रत्यन्त खेर है कि मैं इन पैरों में वताये गये प्रतिबन्धों से सहमत नहीं हूँ। जनतक कि हम ठीक तौर पर अपने श्राधिक बोफ को नहीं जान पाते तनतक मेरी स्थिति श्रीर में समस्तता हूँ कि हम सबकी त्थित श्राति कठिन होगी। कर्ज़ की जांच

में अब और अधिक साफ-साफ कहता हूँ कि यदि 'सेना' एक रित्तत विषय समकी जायगी तो में एक दृष्टि—कोण से विचार कहँगा, और यदि 'सेना' हस्तान्तरित विषय समकी जायगी तो मैं दूसरे दृष्टिकोण से विचार कहँगा। अपनी राय प्रकट करने में एक भारी कठिनाई

यह भी है कि महासभा का यह दृढ़ मत है कि भावी सर-कार को जो क़र्ज़ा श्रपने ऊपर लेना पड़ेगा उसकी पत्तपात रहित जाँच पड़ताल की जाय ।

चार पत्रपात रहित सदस्यों द्वारा तैयार की हुई मेरे पास एक रिपोर्ट है। उनमें से दो तो वम्बई की हाइ-कोर्ट के पुराने एडवोकेट-जनरल हैं, मेरा श्रभिप्राय श्री चहादुरजी तथा श्री भूलाभाई देसाई से है। तीसरे विचारक या उस कभिटो के सदस्य प्रोफेसर शाह हैं जो अखिल-भारतीय प्रसिद्धि प्राप्त किये हुए हैं और भारतीय व्यर्थशास की बहुत सी बहुमूल्य पुस्तकों के रचियता हैं। उस कमिटी क़े चौथे सदस्य श्री॰ कुमारप्पा हैं जिन्होंने यूरोप की उपा-धियाँ प्राप्त की हैं छौर जिनको छर्थ विभाग पर दी गई रायें पर्याप्तमात्रा में मानी जाती हैं श्रौर प्रभावशाली सममी जाती हैं। इन चार महानुभावों ने एक भारी रिपोर्ट पेश की है जिसमें इन्होंने जैसा कि मैं कहता हूँ पच्चपात-रहित जॉच के लिए सिफ़ारिश की है। इस रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि वहुत-सा कर्ज़ा वास्तव में भारत का नहीं है।

ः इस सम्बन्ध में में श्रित सम्मान-सहित यह वतला देना चाहता हूँ कि महासभा ने यह कभी नहीं कहा है—जैसा कि उसके विरुद्ध कहा जाता है—कि वह राष्ट्रीय कर्जे की एक कौड़ी तक श्रस्वीकार करती है। महासभा ने जो कुछ

कहा है वह यही है कि कुछ कर्जा, जो भारत का समभा जाता है, भारत पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए, परन्तु बिटेन को वह कर्जा लेना चाहिए। इन सत्र कर्जी की एक विवे-चना-पूर्ण जॉन इस रिपोर्ट में मिल सकती है। उन वातों का पाठ करके में इस समिति को थकाना नहीं चाहता। इन दो भागों का जो लोग भलीभाँ ति अध्ययन करना चाहें वे इस अन्ययन से वहुत लाभ उठा सकते हैं और कदाचित् डनको पता लगेगा कि ऋण का कुछ भाग सारत के उपर नहीं मड़ा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में में सममता हूँ कि यदि प्रत्येक अपनी वास्तविक हियति सममे तो एक निश्चित राय देना सम्भव है। परन्तु यहाँ में यह वतलाने का साहसे करता हूँ कि संघ-विधायक समिति में १८, १९ और २०, पैरों में जिन प्रतिबन्धों अथवाः संरत्तणों की अोर इशास किया गया है, वे भारत को आगे बढ़ने में सहायक होने के बजाय प्रत्येक क़दम पर उसकी उन्नति के बाधक ही होंगे। भारत का हित

श्रीमन् आपने कहा था कि भारतीय मिन्त्रयों में विश्वास की कभी का प्रश्न मेरे सन्मुख उपस्थित नहीं है। इसके विपरीत आपको यह आशा थी कि भारतीय मंत्री दूसरे मंत्रियों के समान ही भली-भाँति कार्य करेंगे। परन्तु भारत की सीमा के वाहर भारत की साख (Credit) से आपका मतलव था। आपका यह भी मतलवथा कि यदि वताये हुए संरच्छा नहीं रक्खे गये तो वे पूँजी लगानेवाले, ज भारत में पूँजी लगाते थे श्रीर उचित व्याज पर भारत को रुपया देते थे, सन्तुष्ट नहीं होंगे । यदि मुक्तको ठीक याद है तो श्रापने यह कहा था कि यदि यहाँ से भारत में रुपया लगाया गया श्रथवा रुपया भेजा गया तो यह नहीं सममना चाहिए कि यह रुपया भारत के हित में नहीं लगा है।

यदि मुफ्तको ठीक-ठीक याद है तो श्रापने इन शन्दों का प्रयोग किया था "स्पष्ट ही यह (ऋण) भारत के हितकर होगा ।" म इस सम्बन्ध में किसी दृष्टान्त की प्रतीज्ञा कर रहा था, परन्तु नि:सन्देह आपने यह समम लिया कि हम इन मामलों को या ऐसे उदाहरणों को जानते हैं। जब कि श्राप भाषण दे रहे थे तब इस वात के विपरीत कुछ दृष्टान्त सुभे माछम थे। मैंने अपने मन में कहा कि मेरे अनुभव में ही कुछ दृष्टान्त ऐसे आये हैं जिससे मैं यह प्रमाणित कर सकता हूँ कि इन दृशन्तों में विटेन श्रीर भारत के हित एक-से नहीं थे, दोनों के हित एक-दूसरे से विपरीत थे, श्रीर इस कारण हम यह नहीं कह सकते कि ब्रिटेन से लिया गया ऋगा सर्वदा भारत के लिए हितकारी था।

उदाहरण के तौर पर बहुत से युद्धों को ही ले लीजिए। श्रफ्गानिस्तान के युद्धों को ही देखिए। जब कि मैं युवक था, मैंने स्वर्गीय सर जान के का लिखा हुआ अफ्गान- युद्धों का हाल वड़े कौतूहल से पढ़ा था और मेरी स्मृति में यह वात भली-भाँति श्रङ्कित हो गई है कि इनमें के बहुत से युद्ध भारत के लिए हितकर नहीं थे। इतना ही नहीं, गवर्नर जनरल ने इन युद्धों में प्रमाद से काम किया था। स्व॰ दाराभाई नवरोज़ों ने हम नवयुवकों को यह सिखाया था कि भारत में श्रं श्रेज़ों की श्रर्थ-नीति का इतिहास जहाँ रक्त-शोषक नहीं है वहाँ कल्लुषता पूर्ण और प्रमाद से भरा हुआ है।

## विनिमय दर

लार्ड चान्सलर ने यह चेतावनी दी थी और इस चेता-वनी पर आपने भी ज़ोर दिया था कि वर्तमान समय में आर्थिक समस्या वड़ी नाजुक है और इस कारण हम में से जो इस वहस में भाग ले उनको अत्यन्त सावधान रहना चाहिए, और चुरी रीति से इस विषय में प्रवेष नहीं करना चाहिए जिससे जिन कठिनाइयों का अर्थ-मंत्री को सामना करना पड़ रहा है, उनमें बढ़ती हो जाय। इस कारण में विस्तार में नहीं जाऊँगा, परन्तु विनिमय दर के बढ़ाने के वारे में एक बात कहे बिना में नहीं रुक सकता। मेरा अभिप्राय उस समय से है जब रुपये को १ शि. ४ पें. से बढ़ा कर १ शि. ६ पें. कर दिया गयाथा। यद्यपि उन भार-तीयों ने, जिनका महासभा से कुछ सम्बन्ध नहीं था, इस बात का एकमत से विरोध किया था। वे सब अपना मत प्रगट करने में स्वतन्त्र थे। उनमें से कुछ ख़र्थ-शास्त्र में दक्त थे श्रीर जो कुछ वे कहते थे उसको भली प्रकार सममते भी थे। यहाँ फिर यही पता लगता है कि विदेश के हित के लिए भारत का हित दवा दिया गया। इस वात के जानने के लिए किसी निपुग्ए मनुष्य की श्रावश्यकता नहीं होती कि मूल्य में गिरा हुआ रुपया किसानों के लिए,सदा हितकारी होता है या नियमानुसार हितकारी होगा । मुफ पर अर्थशास्त्रियों के यह स्वीकार करने का वहुत असर हुआ था कि यदि रुपया विलायत के नोट (Sterling) के साथ न जोड़ा जा कर स्वयं श्रपने ऊपर छोड़ दिया जाय तो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा । वे अन्तिम छोर की श्रोर जा रहे थे और यह सममते थे कि यदि रुपया स्वयं अपनी दर स्थापित करने के लिए छोड़ दिया गया ख्रौर गिरते : गिरते श्रपनो वास्तविक क्षीमत श्रर्थात् ६ या ७ पेंस पर-श्रा गया तो भारत के लिए यह एक दुर्घटना होगी;। व्यक्तिशः में यह नहीं समम सका हूँ कि इससे भारतीय कृषक को किसी प्रकार की हानि पहुँचेगी। 😁

ऐसी दशा में में उन संरक्षणों को, जो भारतीय अर्थ-मंत्री के अपना उत्तरदायित्व पालन करने के कार्य में रुका-वट डालेंगे, नहीं मान सकता और यह उत्तरदायित्व पूर्ण-तया प्रजा के हित में होगा

#### साधन

इस समिति का ध्यान मुभे एक वात की स्त्रोर श्रौर श्राकर्षित करना है। लार्ड चांसलर श्रीर श्रापने यद्यपि साव-धानी के लिए कह दिया है तो भी मुमको यह अनुभक होता है कि यदि भारतीय श्रर्थ विभाग का ठीक प्रवन्ध भारत के हित में हो तो विदेश के वाजार में - अर्थात् लन्दन में - दर में इतनी तेजी मन्दी न हो। इसके लिए में कारण वताता हूँ। जब सर डेनियल हेमिल्टन के लेखों से मैं पहले-पहल परिचित हुआ तो मैं कुछ आशङ्का और हिचिकचाहट से उनके पास पहुँचा। भारतीय ऋर्थ-समस्याः के सम्बन्ध में में कुछ नहीं जानता था । मेरे लिए यह विषय विलकुल नया था। परन्तु उन्होंने उत्साह के साथ मुक्ते उन पत्रों को पढ़ने के लिए, जो वे मुक्ते लगातार भेजते थे, खूब ज़ोर दिया। जैसा कि हम सव जानते हैं उनकी भारत के सोथ बहुत दिलचस्पी है, वे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं और स्वयं एक योग्य अर्थशास्त्री हैं। वह आज-कल अपने प्रदर्शित पथानुसार प्रयोग कर रहे हैं, और जो लोग भारतीय अर्थ-समस्या को उनके दृष्टिकोण से सम-भना चाहेंगे उन सब के सामने उन्होंने एक प्रभावीत्पादक विचार रख दिया है। वह कहते हैं कि भारत को सोने के माप की; चाँदी के माप की या और किसी धातुक माप की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास एक स्वयं अपनी

ही धातु है श्रौर वह धातु उसके श्रनगिनती करोड़ों श्रमिकों के रूप में हैं। यह सत्य है कि भारत के आर्थिक सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार श्रभी तक दिवालिया नहीं हुई है, श्रीर श्रभीतक सव भुगतान करती रही है, परन्तु यह सव किस क्रीमत पर हुन्ना है ? यह कृपक को हानि पहुँचा-कर ही हुआ है, कृपक से धन छीन लिया गया है। यदि श्रार्थिक-समस्या को रुपयों में सममत्ते के वजाय श्रधि-कारीगण सर्व साधारण के रूप में सममते तो मेरी क्षुद्र राय में वह भारत के मामले का प्रवन्ध अव तक की अपेता कहीं श्रच्छा कर सकते। तव उनको विदेशी वाजार की शरण नहीं जाना पड़ता। प्रत्येक इस वात को मानता है श्रीर श्र प्रेज अर्थशासियों ने यह कहा है कि सदा दस में से नौ वर्षों में व्यापार का रोप भारत के अनुकूल रहता है।

श्रयोत् जय कभी भारत का व्यापार साल में श्राठ श्राने या दस श्राने के बराबर ही रह जाता है तब भी व्या-पार भारत के श्रनुकूल ही रहता है। उदार प्रकृति पृथ्वी-माता से भारत श्रपना सब ग्रग्र चुकाने के लिए श्रीर श्रपनी श्रावश्यक श्रायात से भी श्रिधिक पैदा करता है। यदि यह सत्य है श्रीर मैं कहता हूँ कि यह सत्य है, तो भारत के समान देश को विदेशी पूँजीपित के सामने मुकना ठीक नहीं है। भारत को विदेशी पूँजिपित के सामने मुकाया गया है कारण कि एक बहुत चड़े परिमाण में 'होमचार्जेज' के रूप में भारत से धन वाहर गया है और भारत की रत्ता में भीषण व्यय किया गया है। इन ऋणों के चुकाने में भारत सर्वथा असमर्थ है परन्तु यह सब एक ऐसी नीति से चुकाये गये हैं जिनकी स्थानापत्र कमिश्नर ख० रमेशचन्द्र दत्त ने बहुत अच्छी तरह निन्दा की थी। मुमको माछ्म है इसी सम्बन्ध में ख० लार्ड कर्जन से उनका विवाद हो गया था और हम भारतीय इस नतीजे पर पहुँचे कि रमेशचन्द्र दत्त ही ठीक थे।

परन्तु में एक क़द्म श्रीर श्रागे बढ़ना चाहता हूँ। यह तो सबको मालूम है कि भारतीय कृषक साल में छ: महीने वेकार रहते हैं। यदि त्रिटिश सरकार इस बात का प्रवन्ध करदे कि वर्ष में छः महीने ये लोग वेकार न रहें, तो सोचो कि कितना धन पैदा किया जा सकता है। तो फिर क्यों हमको विदेशी वाजार की श्रोर मुकने की श्राव-श्यकता पड़ेगी ? मुक्त साधारण मनुष्य को —जो सर्वसाधा-रण का ही विचार रखता है और जो वही अनुभव करना चाहता है जैसा कि सामान्य लोग-समस्त श्रार्थिक समस्या इसी रूप में दिखाई पड़ती है। वे कहते हैं किः हमारे पास श्रमिक यथेष्ठ हैं, इस कारण हम किसी विदेशी पूँजी को नहीं लेना चाहते। जबतक हम श्रम करते है, तवतक हमारे श्रम से पैदा हुई वस्तुएँ संसार चाहेगा। श्रीर यह सत्य है कि समस्त संसार हमारे श्रम से पैदा हुई

398

चीजें चाहता है। हम वही चीजें पैदा करेंगे जिन्हें संसार खयं खुशी से लेगा। अत्यन्त प्राचीनकाल से भारत की ऐसी ही दशा रही है। इस कारण में उस डर का अनुभव नहीं करता जो भारतीय अर्थ-समस्या के सम्बन्ध में आपने वताया है। मेरी राय में जबतक हम अपने द्वार-रक्कों पर पूर्ण नियन्त्रण और निर्वाध अपना वजट अपने काबू में न रक्खेंगे तवतक हम अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकेंगे और ऐसे भार को उत्तरदायित्वपूर्ण कहना अनुपयुक्त होगा। संरक्षणों का खरूप

वर्तमान समय में मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अपने संरत्त्रण बताऊँ । अपने संरत्त्रणों को मैं उस समय त्तक नहीं बता सकता जबतक में यह नहीं जान जाऊँ किः भारतीय राष्ट्र को पूर्ण जिम्मेदारी, तथा सेना और सिविल सर्विस पर पूर्ण नियन्त्रण मिलेगा श्रौर भारत श्रपनी श्राव-श्यकतानुसार सिविलियनों को तथा सिपाहियों को उन्हीं शर्तों पर रक्खेगा जो भारत जैसे दिरद्र राष्ट्र के लिए उपयुक्त होंगी। जबतक मैं इन सब बातों को न जान जाऊँ तबतक मेरे लिए संरच्या बताना प्रायः श्रसम्भव है। जवतक कि कोई भारत की इस योग्यता में, कि वह अपना भार स्वयं चठाने के योग्य है श्रौर श्रपना कार्यशान्ति से चला सकता है, श्रविश्वास न करे, तवतक, बास्तव में, इन सब बातों पर ध्यान देने से यही माछ्म होता है कि संरत्ताणों की

कोई त्रावश्यकता नहीं है। ऐसी:परिस्थित सें केवल एकः ही खतरा, जो मैं देख सकता हूँ, यह हो सकता है कि ज्यों ही हम कार्यभार अपने ऊपर लेंगे त्योंही वड़ी अस्तव्यस्तता और विद्लव फैल जायगा । यदि अ मेजों को यही डर है तो हमारे और उनके चेत्र भिन्न हैं। हम उत्तरदायित्व लेते हैं श्रौर मॉगते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम श्रपना शासन भली प्रकार चला लेंगे, और मैं तो सममता हूँ कि अंग्रेज-शासकों की अपेचा हम अपना शासन अधिक श्रच्छी तरह करेंगे। इसका कारण यह नहीं है कि वे अयोग्य हैं। मैं यह मानने को तैयार हूँ कि अंग्रेज हमसे अधिक योग्य और अधिक संगठन-शक्ति रखनेवाले हैं जिसकी शिचा हमको उनके पैरों के नीचे रहकर लेनी है। परन्तु हमारे पास एक बात है और वह वह कि हम अपने देश को और अपने लोगों को जानते हैं और इस कारण हम अपनी सरकार सस्ते में चला सकते हैं। सत्र मगड़ों से दर रहने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी श्राकाँ-चाएँ साम्राज्यवादी नहीं हैं इस कारण, हम श्रफ़ग़ानियों से अथवा और किसी राष्ट्र से युद्ध नहीं करेंगे, वरन हम मित्र-भाव स्थापित करेंगे और उनको हमसे डरने की कोई वात नहीं होगी।

भारत की आर्थिक समस्या को सोचते हुए मेरे मन में यही आदर्श उपस्थित होता है। अतः आपको माळ्म होगाः

#### राष्ट्रवाणी ]

चीजें चाहता है। हम वहीं चीजें पैदा करेंगे जिन्हें संसार स्वयं खुशी से लेगा। श्रात्यन्त प्राचीनकाल से भारत की ऐसी ही दशा रही है। इस कारण मैं उस डर का श्रमुभव नहीं करता जो भारतीय श्रर्थ-समस्या के सम्बन्ध में श्रापने बताया है। मेरी राय में जबतक हम श्रपने द्वार-रक्कों पर पूर्ण नियन्त्रण श्रौर निर्वाध श्रपना वजट श्रपने कृत्यू में न रक्खेंगे तबतक हम श्रपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं लेसकेंगे श्रौर ऐसे भार को उत्तरदायित्वपूर्ण कहना श्रमुपन होगा। संरक्षणों का खरूप

वर्तमान समय में मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अपने संरक्तण वताऊँ । अपने संरक्त्यों को मैं उस समय त्तक नहीं बता सकता जबतक में यह नहीं जान जाऊँ किः भारतीय राष्ट्र को पूर्ण जिम्मेदारी, तथा सेना छौर सिविल सर्विस पर पूर्ण नियन्त्रण मिलेगा और भारत अपनी आव-रयकतानुसार सिविलियनों को तथा सिपाहियों को उन्हीं शतों पर रक्खेगा जो भारत जैसे दरिद्र राष्ट्र के लिए उपयुक्त होंगी। जनतक मैं इन सब वातों को न जान जाऊँ तवतक मेरे लिए संरत्तण वताना प्रायः श्रसम्भव है। जवतक कि कोई भारत की इस योग्यता में, कि वह अपना भार स्वयं चठाने के योग्य है श्रौर श्रपना कार्यशान्ति से चला सकता है, श्रविश्वास न करे, तवतक, वास्तव में, इन सव वातों पर ध्यान देने से यही माळूम होता है कि संरक्त्णों की

कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में केवल एकः ही खतरा, जो मैं देख सकता हूँ, यह हो सकता है कि ज्यों ही हम कार्यभार अपने ऊपर लेंगे त्योंही बड़ी अस्तव्यस्तता श्रीर विप्लव फैल जायगा । यदि श्रं ग्रेजों को यही डर है तो हमारे श्रौर उनके चेत्र भिन्न हैं। हम उत्तरदायित्व लेते हैं श्रौर माँगते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम श्रपना शासन भली प्रकार चला लेंगे, श्रीर में तो सममता हूँ कि श्रंग्रेज-शासकों की श्रपेता हम श्रपना शासन श्रधिक श्रच्छी तरह करेंगे। इसका कारण यह नहीं है कि वे श्रयोग्य हैं। मैं यह मानने को तैयार हूँ कि अंग्रेज हमसे श्रधिक योग्य और श्रधिक संगठन-शक्ति रखनेवाले हैं जिसकी शिचा हमको उनके पैरों के नीचे रहकर लेनी है। परन्तु हमारे पास एक बात है और वह वह कि हम अपने देश को और अपने लोगों को जानते हैं और इस कारण हम अपनी सरकार सस्ते में चला सकते हैं। सब भगड़ों से दर रहने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी आकाँ-चाएँ साम्राज्यवादी नहीं हैं इस कारण, हम अफ़्ग़ानियों से अथवा और किसी राष्ट्र से युद्ध नहीं करेंगे, वरन् हम मित्र-भाव स्थापित करेंगे और उनको हमसे डरने की कोई चात नहीं होगी ।

भारत की आर्थिक समस्या को सोचते हुए मेरे मन में यही त्रादशे उपस्थित होता है। त्रतः त्रापको माळ्म होगाः

कि मेरी करूपना में भारतीय श्रर्थ-समस्या इतनी वड़ी 🕷 इतनी भयानक नहीं है जितना कि स्राप, लार्ड चांसलरे श्रथवा श्रंभेज मंत्री, जिनसे मुक्ते इस प्रश्न पर वहसः करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसको (अर्थ-समस्या को) श्रपने मन में सममते हैं। श्रतः ऊपर वताये हुए कारणों से में सम्मान सहित यह फहना चाहता हूँ कि इन संर-च्राणों को और ब्रिटिश जनता और ब्रेटब्रिटेन के जिम्मेदार लोगों के डर को मंजूर कर लेना मेरे लिए संभव नहीं है। राष्ट्रीय-सरकार जिन ऋगों को श्रपने सिर पर लेगी उसकी जमानत उसी तरह की देगी जैसी कि एक राष्ट्र सम्भवतः दे सकता है । परन्तु इन पेरेप्राफों में ः जैसी जमानतों के लिए लिखा है वैसी मेरी राय में नहीं दी जा सकती। निःसन्देह कुछ ऋण ऐसा है जिसको हमें अपने ऊपर लेना पड़ेगा श्रीर भेट. ब्रिटेन को चुकाना पड़ेगा। यदि यह मान लिया जाय कि हमने श्रसावधानी .से.काम किया तो काग़ज पर लिखी हुई शतों का क्या मूल्य रहं जायगा ? श्रथवा मान लो दुर्भाग्य से, उस समय से, जब कि भारत अपना शासन अपने हाथ में ले, बहुत-से बुरे वर्ष एक-के-बाद-एक आवें; तो मैं यही सममता हूँ कि कोई संरच्या भारत से रुपया छीनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी श्रापत्तिजनक परिस्थियों के श्रदृश्य कारणों से किसी भी राष्ट्रीय सरकार को जमानत देना सम्भव नहीं होगा।

में अपने भाषण को अत्यन्त दुःख के साथ ख्तम करता हूँ क्योंकि मुभे इतने अधिक अधिकारियों का, जिनको भारत के मामलों का अनुभव है, और अपने उन देशवासियों का जो गोलमेज परिषद् में सम्मिलित हुए हैं, विरोध करना पड़ता है। परन्तु यदि महासभा का प्रतिनिधि होते हुए मुभको अपना कर्तव्य पालन करना है तो किसी की नाराजी का जोख़िम उठाकर भी मुमको अपनी और महासभा के बहुत से सदस्यों की सम्मिलित राय प्रकट कर देनी चाहिए।

<sup>-×</sup> भाषण समाप्त होने पर लार्ड-रीडिंग ने कहा—

<sup>&</sup>quot;में नहीं समझता कि भापने, जो कुछ मैंने कहा था, उसको ठीक तौर पर सदस्यों को वतलाया। सम्भव है कि कही हुई वातों का यह गलत वयान हो। अब मुझको यही कहना है कि अर्थ सम्बन्धी अपने न्याख्यानों में मैं सब कुछ कह चुका हूँ, परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि मैं यह मानलूँ कि उनका कोई उत्तर नहीं है। गाँधीजी:—निश्चय ही नहीं।

## [ 60 ]

# प्रान्तीय स्वराज्य

श्रध्यापक लीस-स्मिथ को वधाई देता हूँ कि उन्होंने यह चर्चा उठाई। श्रध्यत्त महाशयं, मैं त्रापको भी वधाई देता हूँ कि त्रापने इस चर्चा की इजा-जत दी । मेरे ख़याल में अध्यापक लीस-हिमथ ने इस वाद - विवाद को शुरू करने का भार श्रपने ऊपर लेकर विलज्ञण श्राशा-वादिता का परिचय दिया है। वे प्राणवायु की पिच-कारी लेकर वैद्य के रूप में आये हैं और एक मृतःप्राय शरीर में प्राण्वायु भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय उत्तरदायित्व से रहित प्रान्तीय स्वराज्य की धमकी की श्रक्रवाह के कारण हमारी यह समिति मुदी-सी हो गई है। मैं तो श्रपने नम्रभाव से इस समिति की कार्रवाई के शुरू से ही चेतावनी के शब्द कहता रहा हूँ । मेरा तो इस वास्तविकता-विंहीन वायु-मगडल में दम घुट रहा था श्रीर मैंने इन्हीं शब्दों में यह वात कह भी दी थी। सर तेववहादुर सप्रू को तो यह अनुभव जैसा मुक्ते संयोगवश माछ्म हुआ है कुछ ही दिन से, होने लगा है; उन्होंने अपने दूसरे मित्रों और साथियों की तरह मुक्तः पर भी यदि मैं भी अपने को उनका साथी सममत्हें विश्वास करने की कृपा की है और अपने दिल की बात कही है।

सर तेजबहादुर उच्च सरकारी पदों पर रह चुके हैं। उन्हें शासन-सम्बन्धी भामलों का बहुत अनुभव भी है। उसके श्राधार पर उन्होंने इस प्रान्तीय स्वराज्य नामधारी खतरे से खबरदार रहने की चेतावनी दो है। मैं बहुधा भूलें कर वैठता हूँ इसलिए उन्होंने खास तौर पर सुभे लक्ष्य में रख कर यह चेतावनी दो है। इसका कारण यह है कि मैंने प्रान्तीय स्वराज्य के सवाल पर कई श्रंप्रेज दोस्तों से इस देश के जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्तियों से-चर्चा करने का साहस किया है। इसकी खूबर सर तेजबहादुर की मिल गई थी और इसीलिए उन्होंने मुभे काफी सचेत कर दिया है। यही कारण है कि हस्ताचर करने वालों में आप मेरा भी नाम देखते हैं। परन्तु, अध्यत्त महोदय, मैंने हस्तात्तर इस कागज पर नहीं किये हैं जो आपके सामने पेश किया गया है, बल्कि ऐसे ही दूसरे पत्र पर किये हैं जो दस दिन पहले अलबारों को भेजा गया है और प्रधान मंत्री के नाम दिया गया है। जो बात मैं यहाँ कहता हूँ वहीं मैंने उनसे कही थी कि भले ही अलग रास्तों से सही, वे श्रीर उनके बाद में बोलने वाले दूसरे लोग तथा मैं एक ही नतीजे पर पहुँच हैं। 'जहाँ देवताओं को पैर रखते भी डर लगता है वहाँ मूर्ज घुस पड़ते हैं।' शासन का कोई श्रनुभव न होते हुए भी मैंने सोचा कि यदि मेरी कल्पना में जो प्रान्तीय स्वराज्य है वही मिलती हो तो में इस फल को हाथ में लेकर श्रौर उसे टटोल कर क्यों न देखलूँ कि यह चीज वास्तव में मेरे काम की है भी या नहीं। मुफे श्रपने से विरुद्ध नीति रखनेवाले मित्रों से मिलकर, उन्हीं की विचार धारा में घुसकर, उनकी कठिनाइयाँ भी जानने का शौक़ है। मैं यह भी खोजा चाहता हूँ कि जो कुछ ये लोग दे रहे हैं उसमें शायद आगे चलकर वही चीज़ मिल जाय जो में चाहता हूँ । इसी भावना से छौर इसी छर्थ में र्भेने प्रान्तीय स्वराज्य पर भी विचार करने का साहस किया था। परन्तु वादविवाद से मुक्ते तुरन्त पता लग गया कि प्रान्तीय स्वराज्य का अर्थ जो वे करते हैं वह वही अर्थ नहीं हैं जो में सममता हूँ। इसीलिए मैंने अपने मित्रों से भी कह दिया कि वे मुक्ते अकेला छोड़ दें तो भी मेरा कुछ नहीं विगड़ेगा क्योंकि न तो प्रान्तीय स्वराज्य के मूर्खतापूर्ण विचार से और न देश के लिए कुछ भी ले मरने की आतु-रता से ही मैं देश के हितों का विलदान करनेवाला हूँ। मुक्ते चिन्ता है तो सिर्फ इतनी सी कि जब मैं अत्यंत सशंक हृदय से इतने कोसों से आया हूँ, जब सरकार और इस परिषद् के साथ जी-जान से सहयोग करने का मेरा पूरा इरादा रहा है और जब मैंने मन, वचन और कर्म से सह-योग की भावना रक्खी है तो अपनी ओर से कोई बात उठा

न रक्लूँ। इसीलिए मैंने खतरे की सीमा में घुसकर भी अन्तीय स्वराज्य की बात करने से परहेज नहीं किया है। परन्तु मुम्ने विश्वास हो गया है कि आप अथवा ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल भारतवर्ष को उतना प्रान्तीय स्वराज्य नहीं देना चाहते जो मेरे जैसी मनोवृत्ति के आदमी को सन्दुष्ट कर सके, जिससे महासभा का समाधान हो जाय और जिसे स्वीकार करने को महासभा राजी हो जाय; फिर भले ही केंद्रीय दायिल मिलने में देर लगे।

धातंक वाद की दवा

यहाँ इस समिति का थाड़ा समय लेने का जोखिम उठा कर भी अपनी जात साफ समका देना चाहता हूँ क्योंकि इस मामले में भी मेरा तर्फ जरा भिश प्रकार का है और में हृदय से चाहता हूँ कि मेरी वात को गलत न समका जाय। अतः में एक उदाहरण देता हूँ । बंगाल को ही लीजिए। यह आज भारत वर्ष का एक ऐसा प्रान्त है जिसमें गहरी अशान्ति है । में जानता हूँ बंगाल में एक कियाशील हिंसा-वादी दल विद्यामान है। आज यह भी सब को मालूम होना चाहिए कि मेरे दिल में इस हिंसावादी दल के प्रति किसी भी प्रकार से कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। में सदा से मानता आया हूँ कि हिंसावाद सुधारक के लिए बुरे-से-बुरा उपाय है, भारतवर्ष के लिए तो यह खास तौर पर घातक है क्योंकि इसका बीज भारत-भूमि में फूलफल ही नहीं

सकता। मेरा विश्वास है कि जो भारतीय युवक इस प्रकार के कामों को अच्छा सममकर अपनी जाने दे रहे हैं वे अपने प्राण विल्कुल व्यर्थ गँवा रहे हैं और जिस स्थान पर हम सब लोग पहुँचना चाहते हैं उस स्थान के एक अंगुल नजदीक भी ये देश को नहीं ले जा रहे हैं।

मुक्ते इन सब वातों का यक्कीन है। परन्तु यक्कीन होने पर भी, मान लीजिए कि वंगाल को आज यदि प्रान्तीय स्वराज्य प्राप्त होता तो वंगाल क्या करता ? वंगाल सारे-के-सारे नजरबन्द कैदियों को छोड़ देता। वंगाल — अर्थात् स्वायत्त शासन भोगी वंगाल हिंसावादियों का पीछा न करता, प्रत्युत वंगाल उन तक पहुँच कर उन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रत्यत्न करता। मुक्ते विश्वास है कि उनके हृदयों में बैठ कर में वंगाल से हिंसावाद का सफाया कर सकता हूँ।

परन्तु जिस सत्य को में अपने भीतर देखता हूँ उसे प्रकट कर देने के लिए में एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। यदि बंगाल स्वायत्त शासन-भोगी होता तो अकेला वह स्वराज्य ही वास्तव में बंगाल से हिंसाबाद को मिटा सकता था। इसका कारण यह है कि ये हिंसाबादी मूखता-वश यह समभते है कि उनके इन कृत्यों से ही स्वतंत्रता जल्दी-से जल्दी प्राप्त होगी। परन्तु जब वही स्वतंत्रता वंगाल को दूसरी तरह से मिल जाती है तो फिर हिंसाबाद के लिए गुआयश ही कहाँ रह जायगी?

आज एक हजार युवक ऐसे हैं जिनमें से कुछ के लिए में रापथपूर्वक कह सकता हूँ कि हिंसावाद से उनका कोई सम्बन्ध नहीं ! फिर भी ये हजार के हजार युवक मुक्दमा चलाये बिना और अपराध साबित हुए बिना गिरफ्तार हर लिये गये हैं। जहाँ तक चटगांव का सम्बन्ध है श्री सेनगुप्ता यहाँ मौजूद हैं। ये कलकत्ता के लार्ड मेयर, बंगाल व्यव-स्थापिका सभा के सदस्य खौर बंगाल प्रान्तीय समिति के श्रभ्यच रह चुके हैं। वे मेरे पास एक रिपोर्ट लाये हैं। इस रिपोर्ट पर वंगाल के सभी दलों के लोगों के हस्ताचर हैं। इसे पढ़कर दुःख हुए विना नहीं रह सकता। इसका सार यह है कि चटगांव में भी श्रायलें एड के से, किन्तु उनसे घटित दर्जे के, अंधाधुन्य अत्याचारों की पुनरावृत्ति की गई है। श्रीर यह भी बात नहीं कि चटगाँव भारतवर्ष में कोई ऐसी वैसी जगह हो।

हमें अब यह भी मालूम हो गया है कि कलकत्ते में भएडा-प्रदर्शन किया गया, उस समय वहाँ सारी सैनिक शक्ति एकत्र की गई और उसे शहर के दस प्रधान बाजारों में घुमाया गया।

य सब किसके ख़र्च से किया गया और इसका उपयोग क्या ? क्या इससे हिंसावादी डर जायँगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे नहीं डरेंगे। तो फिर क्या इससे महा-सभा वाले सविनय भंग से विमुख हो जायँगे? यह भी नहीं १५६ होने का । महासभा वाले तो इसके लिए प्रतिज्ञावद्ध हैं। यही तो उनकी जाित का चिह्न है। उन्होंने इस प्रकार के कप्ट सहन करने का संकल्प कर लिया है। इस कारण वे इन वातों से डर जानेवाले नहीं हैं। ऐसे प्रदर्शनों पर हमारे चच्चे हँसते हैं। हम उन्हें यह सिखाना भी चाहते हैं कि वे न डरा करें—तोप, वन्दूक और हवाई जहाज इत्यादि से भयभीत न हुआ करें।

#### ठीक ढंग का

श्रव श्राप समम गये होंगे कि प्रान्तीय स्वाराज्य की मेरी क्या कल्पना है। ये सव वातें उस दशा में असम्भव हो जायँगी। न तो उस समय में किसी एक भी सिपाही को बंगाल प्रान्त में घुसने दूँगा और न एक भी पैसा ऐसी फ़ौज पर खुर्च होने दूँगा जिस पर मेरा नियन्त्रण न हो। इस प्रकार के प्रान्तीय स्वराज्य में तो छाप वंगाल की ऐसी स्थिति को कल्पना ही नहीं कर सकते कि मैं सव नज्रवन्दियों को मुक्त कर दूँ श्रीर वंगाल के काले कानून रह कर दूँ। यदि यही प्रान्तीय स्वराज्य है तो वंगाल में तो वैसी ही पूर्ण स्वाधीनता स्थापित हो जाती है जैसी मैंने नेटाल में विकसित होते देखी है। यह छोटा-सा उपनिवेश है, परन्तु इसका श्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व था, इसकी अपनी स्वयंसेवक सेना छादि थी। छाप वंगाल या छान्य शान्तों को इस प्रकार का स्वराज्य नहीं देना चाहते।

श्राप तो चाहते हैं कि केन्द्रस्थ सरकार ही शासन, नियन्त्रण श्रादि का काम भी करती रहे। परन्तु यह मेरी कल्पना का प्रान्तीय स्वराज्य नहीं है। इसीलिए मैंने श्रापसे कहा था कि यदि श्राप मुक्ते सचा प्रान्तीय-स्वराज्य देना चाहते हों तो उस पर मैं विचार करने को तैयार हूँ। परन्तु मुक्ते विश्वास हो गया है कि वह स्वराज्य नहीं श्रा रहा है। यदि वह श्रानेवाला हो तो हमें इतनी लम्बी-चौड़ी कार्रवाई न करनी पड़ती श्रीर हमारा काम किसी दूसरे ही ढंग से चलता।

परनतु मुमे एक वात का सचमुच और भी अधिक दुःख है। हम सब यहाँ एक ही उद्देश्य से लाये गये हैं। मुमे विशेषतः उस सममौते के द्वारा यहाँ लाया गया है जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि मैं केन्द्रीय शासन, में सच्चे उत्तरदायित्व—सम्पूर्ण दायित्ववाला संघ-शासन—जिसमें संरच्या हों पर जो भारत के लिए हितकारी हों, विचार करने और लेने आ रहा हूँ। मैंने समय-असमय कहा है कि जो भी संरच्या आवश्यक हो उसपर में विचार करूँगा। में अध्यापक लीस-स्मिथ अथवा अन्य किसी के इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि इस विधार-रचना के काम में इतने वर्ष-तीन-वर्ष लगने चाहिएँ। उनके खयाल से प्रान्तीय स्वराज्य को १८ मास लगेंगे। मेरी मूर्खता कहती है कि इस दीर्घकाल की जरूरत नहीं। जब लोग संकल्प कर लें,

पार्लमेगट संकल्प कर ले, मन्त्री-गण संकल्प कर लें, श्रौर यहाँ का लोकमत संकल्प कर ले तो इन वातों में देर नहीं लगा करती। मैंने देखा है कि जब एकचित्त से विचार किया गया है तो इन वातों में समय नहीं लगा है। परन्तु में जानता हूँ कि इस मामले में एकचित्त से विचार नहीं हो रहा है। अलग-अलग विभाग, अपने-अपने ढङ्ग से छौर सभी शायद विरोधी दिशाओं में, काम कर रहे हैं। जब ऐसी बात है तो मुक्ते निश्चय प्रतीत होता है कि इस वाद्विवाद के पश्चात् भी केन्द्रस्थ दायित्व मिलना तो दूर रहा, इस परिपद् से कोई दूसरा तथ्यपूर्ण परिणाम भी नहीं निकलनेवाला है। मुभे यह देख कर पीड़ा होती है, श्राघात पहुँचाता है कि ब्रिटिश मन्त्रियों का, राष्ट्र का श्रीर यहाँ त्राये हुए इन सब भारतीयों का इतना बहुमूल्य समय व्यर्थ गया । मुक्ते भय है कि इस प्राण्वायु की पिचकारी से भी कोई लाभ नहीं होगा । मैं यह नहीं कहता कि श्रीर कुछ नहीं तो प्रान्तीय स्वराज्य ही हमारे शिर पर थोप ही दिया जायगा।

#### दमन का ग्रसर

मुभे इस परिणाम का तो वास्तव में भय नहीं है । मुभे भय तो इससे कहीं श्रधिक भयानक चीज का है । वह यह कि सिवाय भयंकर दमन के भारत के श्रौर कुछ भी पहें पड़नेवाला नहीं है । मुभे उस दमन की फरयाद नहीं है । दमन से तो हमारा भला ही होगा। यदि दमन ठीक समय पर होतो मैं तो उसे भी इस परिषद् का बहुत बढ़िया नतीजा सममूँगा जो देश अपने ध्येय की ओर निश्चित संकल्प के साथ बढ़ रहा हो ऐसे किसी भी देश की दमन से कभी कोई हानि नहीं हुई। ऐसे दमन से सचमुच प्राणवायु का संचार होता है, अध्यापक लोस-स्मिथ की पिचकारी से नहीं।

ः परन्तु मुभे डर इस बात का है कि जिस पतले धागे से मैंने पुनः श्रंगेजों श्रोर श्रंगेज मंत्रियों से सहयोग का नाता वाँघा या वह टटता दिखाई देता है, मुक्ते फिर से श्रपने श्रापको कट्टर श्रसहयोगी श्रौर सविनय श्रवज्ञाकारी घोषित करना पड़ेगा। मुक्ते वहाँ के करोड़ों मनुष्यों को श्रासहयोग श्रौर श्राज्ञाभंग का सन्देश फिर से देना पड़ेगा। भले ही भारत पर फिर कितने ही वायुयान क्यों न मॅंडरायें श्रीर भारत में कितनी ही सैनिक मोटरें क्यों न भेज दी जायँ। इनसे कुछ होना जाना नहीं है। श्रापको मालूम नहीं है कि आज नन्हें नन्हें वचों पर भी इन चीजों का कोई असर नहीं होता। हम उन्हें सिखाते हैं जब तुम्हारे चारों छोर गोलियों को वर्षा हो रही हो तो तुम हर्षोत्मत्त होकर नाचो मानो पटाखे छूट रहे हैं। हम उन्हें देश के लिए बलिदान का पाठ पढ़ाते हैं। मैं निराश नहीं हैं। में नहीं सममता कि यहाँ छुछ न हुआ तो देश में श्चराजकता फैल. जायगी । मेरा यह ख़याल नहीं है । जब

## राष्ट्रवाणी ]

तक काँग्रस शुद्ध रहेगी और भारत की चारों दिशाओं में अहिंसा का बोलवाला रहेगा तवतक अराजकता नहीं होगी। मुमे बहुधा कहा जाता है कि हिंसाबाद की ।जिम्मेबारी काँमेस के सिर पर है। परन्तु मेरे पास इस बात के लिए प्रमाण हैं कि कांग्रेस के अहिंसात्मक ध्येय ने ही अवतक हिंसात्मक शक्तियों को रोक रक्खा है। मुफे खेद है कि श्रवतक हमें पूरी सफलता नहीं मिली है, परन्तु समय पाकर हमको सफलता की त्राशा है। यह बात नहीं है कि हिंसा-वाद से भारत को स्वाधीनता मिल, जायगी। मैं तो स्वतंत्रता वैसी ही चाहता हूँ जैसी श्री जयकर चाहते हैं, बल्कि मैं उनसे अधिक सम्पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता हूँ। मैं सर्व-साधारणः के लिए पूरी आजादी चाहता हूँ मैं जानता हूँ हिंसा-वाद से सर्व-साधारण का कोई लाभ नहीं हो सकता। सर्व-साधारण मूक श्रौर निःशस्त्र हैं। उन्हें मारना नहीं श्राता । में व्यक्तिश्रों की बात नहीं करता, परन्तु भारत के सर्व-साधारण की गति इस दिशा में कभी नहीं रही। सचा उत्तरदायित्व

जब में गरीनों का स्वराज्य चाहता हूँ तो मुक्ते माल्स्म् है कि हिंसाबाद से कोई लाभ नहीं। श्रतः महासभा एक श्रोर तो बिटिश सत्ता श्रोर उसकी श्रोर से क़ानून की श्राड़ में होनेवाले हिंसाबाद से लोहा लेगो श्रोर दूसरी श्रोर युवकों के गैर-क़ानूनो श्रातंकवाद का विरोध करेगी। मेरे ख्याल में इन दोनों के बीच का रास्ता उस सहयोग के द्वार का था जो लाई अर्बिन ने बिटिश राष्ट्र के तथा मेरे लिए खोला था । उन्होंने यह पुल बनाया और मैंने समझा उस पर से सकुशल पार हो जाऊँ गा। मेरा रास्ता सुरिचत था और मैं अपना सहयोग प्रदान करने को आ पहुँचा। परन्तु अध्यापक लीस-स्मिथ, सर तेज बहादुर समू और श्रो शास्त्रीजी ने कुछ भी कहा हो, इनके ध्यान में जो सीमित केन्द्रीय दायित्व है उससे मेरा समाधान नहीं होगा।

्रश्राप सव जानते हैं, मैं तो ऐसा केन्द्रस्थ दायित्व चाहता हूँ जिससे सेना और अर्थ का नियंत्रण मेरे हाथ में आ जावे। मुक्ते मालूम है कि वह चीज मुक्ते यहाँ श्रभी नहीं मिलेगी श्रीर न कोई भी श्रंप्रेज श्राज वह चीज देने को तैयार है। इसीसे मैं जानता हूँ कि ममे वापिस भारत जाकर देश को तरस्या के मार्ग पर अवसर होने का निमन्त्रण देना पड़ेगा । मैंने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर देने की इच्छा से ही इस वाद-विवाद में भाग लिया है। प्रान्तीय स्वराज्य के विषय में मैं जो बात घरू तौर पर मित्रों से कहता रहा था वही वात स्राज इस परिषद् में मैंने खुले तौर पर कहदी है। मैंने आपसे यह भी कह दिया है कि प्रान्तीय स्वराज्य का मैं क्या छर्थ सममता हूँ और समे किस चीज से वस्तुतः सन्तोष होगा । अन्त में मैं कह देना

१७ १४४

## राष्ट्र-वाणी ]

चाहता हूँ कि मैं और सर तेजवहादुर सप्नू तथा अन्य सदस्य एक ही नाव में वैठे हैं। मेरा विश्वास है कि जवतक समा केन्द्रीय दायित्व न हो अथवा केन्द्र इतना कमज़ोर न कर दिया जावे कि प्रान्त जो चाहें उससे करालें तवतक सम्बा प्रान्तीय स्वराज्य होना असम्भव है। सुभे मालूम है आज आप इतना करने के लिए तैयार नहीं हैं। में जानता हूँ कि संध-शासन के स्थापित होने पर यह परिषद् कमज़ोर केन्द्र रखना पसन्द नहीं करेगी, इसकी कल्पना तो मज़बूत केन्द्र की है।

परन्तु एक श्रोर विदेशी सत्ता द्वारा शासित विषष्ट केन्द्र श्रीर दूसरी श्रोर विलष्ट प्रान्तीय स्वराज्य—ये दोनों वातें एक साथ नहीं मिल सकती। फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि प्रान्तीय स्वराज्य श्रौर दायित्वपूर्ण केन्द्रीय शासन श्रसल में साथ-साथ चलने वाले हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि कि पुन: विचार के लिए मैंने श्रपने मस्तिष्क का द्वार वन्द नहीं कर लिया है। यदि मुफे कोई सममा दे कि यह प्रान्तीय स्वराज्य वैसा ही है जिसकी मैंने वंगाल के उदा- हरण में करपना की है तो मैं उते हृदय से लगा छूँगा।

## [ ११ ]

# हमारी बात

## चहुमत का नियभ

नहीं सममता कि इस समय में जो कुछ कहूँगा, इससे प्रधान मगडल के निर्णय पर कुछ श्रसंर पड़ना सम्भव है। बहुत करके वह निर्णय हो भी चुका है। लगभग एक पूरे द्वीप की स्वतन्त्रता का प्रश्न केवल दलीलों अथवा सलाह-मशविरे से कदाचित ही सम्भव हो सकता है। सलाह-मशविरे का भी अपना हेतु होता है, और चह भी श्रपना हिस्सा पूरा करता है, किन्तु वह खांस-खांस अवस्थाओं में ही । विना ऐसी अवस्था के सलाह-मशिवरे से कुछ नतीजा नहीं निकलता । किन्तु मैं इन सब वातों में नहीं जाना चाहता । प्रधान मन्त्री महोद्य, मैं तो, आपने इस परिषद् की प्रारम्भिक वैठक में जो शर्ते पढ़ कर सुनाई थीं यथासम्भव उनकी हद में ही रहना चाहता हूँ। इसलिए सब से पहले तो मैं इस परिषद् के सामने पेश हुई रिपोर्टों के सम्बन्ध में ही दो शब्द कहूँगा। आप इन रिपोर्टी में देखेंगे कि अधिकांश में यह कहा गया है कि अमुक-अमुक बड़ी बहुमति का मत है, कुछने इसके विपरीत मृत प्रदर्शित १४७

किया है, इत्यादि । जिन पन्नों ने विरोधी मत दिया है, उनके नाम नहीं दिये गये हैं । जब मैं भारत में था, तब मैंने सुना था और मैं यहाँ आया तब मुक्त से कहा गया था, कि बहुमत के सामान्य नियम से कोई भी निर्णय न किया जायगा । और इस बात का उहु ख मैं यहाँ यह शिक्तायत करने के लिए नहीं करता कि वे रिपोर्ट इस तरह तैयार की गई हैं, मानों सारा काम बहुमति के नियम से ही किया गया हो ।

किन्तु इस वात का उहेख मुक्ते इसलिए करना पड़ा है कि इन अधिकांश रिपोटों में आप देखेंगे कि एक विरुद्ध मत लिखा गया है, और अधिकाँश जगहों में यह विरोध दुर्भाग्य से मेरा है। प्रतिनिधि वन्धुओं की राय से मतभेद प्रकट करते हुए मुक्ते प्रसन्नता न हुई थी, किन्तु मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि मैं यह मतभेद प्रकट न कहूँ तो मैं महासभा का सच्चा प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता।

एक वात और है, जो मैं इस परिषद् के ध्यान में लाना चाहता हूँ और वह यह कि महासभा के इस मतभेद का क्या अर्थ है ? संघ विधायक समिति की एक प्रारम्भिक बैठक में मैंने कहा था कि महासभा, भारत की ८५ प्रतिशत से अधिक आवादी अर्थात् मूक अभिकवर्ग, और अधपेट रहने-वाले करोड़ों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। किन्तु मैंने तो आगे जाकर यह भी कहा है कि यदि महाराजागण

मुक्ते चमा करे, तो वह तो अपने सेवा के अधिकार से राजाओं की; उसी तरह जमीदारों और शिक्तित वर्ग की भी प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मैं उस दावे को फिर पेश करता हूँ और इस समय उस पर विशेष जोर देना चाहता हूँ। महासभा भारत की प्रतिनिधि है

इस परिषद् के दूसरे सब पत्त स्नास-ख़स् नर्गों के प्रतिनिधि होकर त्राये हैं। श्रकेली महासभा ही सारे भारत की श्रीर सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। महासभा कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं है; किसी भी शकल या रूप में वह सब प्रकार की साम्प्रदायिकता की कट्टर शत्र है। उसके मन में जाति, रंग अथवा सम्प्रदाय का कोई भेद नहीं है; उसके द्वार सब के लिए खुले हैं। सम्भवं है कि उसने अपने ध्येय को सदैव पूरा न किया हो। मैंने मनुष्य द्वारा संस्थापित एक भी ऐसी संस्था नहीं देखी जिसने अपने ध्येय को सदैव सर्वथा पूरा किया हो। मैं जानता हूँ कि कई बार महासभा असफल हुई है। इसके आलोचकों की जानकारी के अनुसार तो वह इससे भी अधिक वार असफल हुई होगी। किन्तु कटु-से-कटु आलोचक को यह तो स्वीकार करना ही होगा, और उन्होंने स्वीकार किया भी है कि भारतीय रुद्रीय महासभा दिन-प्रतिदिन विकसित होती जानेवाली संस्था है, उसका सन्देश भारत के दूराति-दूर गाँवों में पहुँचाया गया है और अवसर दिये जाने पर

वह देश के ७,००,००० गाँवों में रहनेवाली सर्व-साधारण जनता पर के अपने प्रभाव का परिचय दे चुकी है।

श्रीर फिर भी में देखता हूँ कि यहाँ महासभा को श्रनेक पन्तों में से एक पन्त गिना जाता है। मैं इसकी परवा नहीं करता, मैं इसे महासभा के लिए कुछ आपत्तिरूप नहीं मानता, किन्तु जो कार्य करने के लिए हम यहाँ इकट्टे हुए हैं, उसके लिए श्रापत्तिरूप श्रवश्य मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि में निटिश राजनीतिज्ञों श्रीर निटिश मन्त्रियों को यह विश्वास करा सकता होता कि महासभा अपने निश्चय का पालन कराने में समर्थ है, तो कितना श्रच्छा होता । महा-सभा सम्पूर्ण भारत में व्याप्त श्रीर सब प्रकार के साम्प्रदा-यिक भेद भाव से मुक्त एकमात्र राष्ट्रीय संस्था है। जिनः श्राहप-संख्यक जातियों ने यहाँ श्रापनी माँगे पेश की हैं, श्रीर जो श्रथवा जिन की श्रोर से हस्ताचर करने वाले भारत की ४६ प्रतिशत श्रावादी के प्रतिनिधि होने का-मेरे मत से अनु-चित—दावा करते हैं, महासभा उन अल्प-संख्यक जातियों की भी प्रतिनिधि है हो। मैं कहता हूँ कि महासभा इन सन श्रर्नसंख्यक जातियों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है।

महासभा का यह दावा यदि स्वीकार कर लिया गया होता तो आज स्थिति कितनी भिन्न होती! मैं अनुभव करता हूँ कि शान्ति के लिए और इस परिषद् में वैठे हुए अपेक तथा भारतीय छी-पुरुष दोनों के प्रिय उद्देश सिद्ध करने के लिए मैं महासभा का दावा विशेष आग्रह के साथ पेश करता हूँ। मैं यह इस कारण से कहता हूँ कि महासभा वलवान संस्था है, महासभा एक ऐसी संस्था है, जिस पर प्रति-द्वन्दी सरकार चलाने अथवा चलाने का विचार रखने का आरोप लगाया गया है; और एक तरह से मैं इस आरोप का समर्थन कर चुका हूँ। यदि आप यह समभ लें कि महासभा का तन्त्र किस तरह चलता है, तो जो संस्था प्रतिद्वन्दी सरकार चला सकती है, और वता सकती है कि अपने पास किसी भी प्रकार का सैनिक वल न होते हुए भी विषम-संयोंगों में भी वह ऐच्छिक शासन तन्त्र चला सकती है, तो आप उसका स्वागत करेंगे।

किन्तु नहीं, यद्यपि आपने महासभा को आमिन्त्रत किया है, फिर भी आप उसका अविश्वास करते हैं। यद्यपि आपने उसे आमिन्त्रत किया है, फिर भी आप सारे भारत की ओर से बोलने के उसके दाने को अस्वीकृत करते हैं। अवश्य ही संसार के इस किनारे पर बैठे हुए आप लोग इस दाने का निरोध कर सकते हैं, और यहाँ में इस दाने को साबित नहीं कर सकता। फिर भी आप मुक्ते उसे हढ़ता से पेश करते हुए देखते हैं, इसका कारण यह है कि मेरे सिर पर जबर्दस्त जिम्मेदारी मौजूद है।

#### सलाह मशिवरे का रास्ता-

महासभा वाग्री-मनोवृत्ति की प्रतिनिधि है। मैं जानता हूँ कि सलाह—मशिवर के जिरये भारत को किठनाइयों का सर्व—सम्मत हल निकालने के लिए निमन्त्रित इस परिषद में 'वाग्री' शब्द का उचार न करना चाहिए। एक के बाद एक अनेक वक्ताओं ने खड़े हो कर कहा है कि भारत को अपनी स्ववतन्त्रता सलाह—मशिवरे और दलीलों से ही प्राप्त करनी चाहिए। और प्रेटिनिटेन यदि भारत की माँगों को दलीलों से ही स्वीकार करेगा, तो इसमें उसका अर्थात् भेटिनिटेन का अत्यन्त गौरव समभा जायगा किन्तु महासभा का मत सर्वथा ऐसा ही नहीं है। महासभा के पास दूसरा एक और मार्ग है जोिक आपको अप्रिय है। प्रिता रास्ता

मेंने कई वक्ताओं के भाषण सुने हैं, और प्रत्येक वक्ता की बात को मैंने जहाँतक सम्भव हो सका है पूरे ध्यान से और आदरपूर्वक सममने का प्रयत्न किया है। कई वक्ताओं ने कहा है कि यदि भारत में क़ानूनभंग, बलवा और हिंसक अत्याचार आदि की प्रवृत्ति पैदा हो जाय तो कितनी भयङ्कर मुसीवत आ पड़ेगी। मैं इति-हासज्ञ होने का ढोंग नहीं करता, किन्तु एक स्कूल के विद्यार्थी की तरह ममें इतिहास के पर्चे में भी पास करना पड़ा था। मैंने डनमें पढ़ा कि इतिहास के पृष्ठ पर

स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के रक्त का लाल धब्बा लगां हुआ है। मेरी जानकारी में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं, जिसमें राष्ट्रों ने अपार कष्ट सहे विना स्वतन्त्रता प्राप्त की हो। मेरे मत से, स्वतंत्रता के और स्वाधीनता के अन्ध-प्रेमियों ने खूनी का खु जर विष का प्याला, वन्रूक की गोली, भाला तथा संहार के इन सब शस्त्रास्त्रों श्रीर साधनों का आजतक उपयोग किया है। किर भी इतिहासकारों ने उसकी निन्दा नहीं की है। मैं हिंसावादियों की वकालत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। श्री राजनती ने हिंसा-वादियों की चर्चा की, और उसमें कलकत्ता-कार्पोरेशन को भी सम्मिलित किया । उन्होंने जब कलकत्ता कार्पोरेशन की एक घटना का उहेख किया, तो उससे मुक्ते चीट पहुँची। वे यह बात कहना भूल गये कि कलकत्ता के मेयर ने, जो स्वयं तथा कार्पोरेशन अपने महासभावादी सदस्यों के कारण जिस भूल में फॅस गये थे, उसके लिए मुख्यावाजा दिया है।

जो महासभावादी प्रत्यच अथवा अपत्यच रूप से हिंसा को उत्तेजन देते हैं, मैं उनकी वकालत नहीं करता। महा-सभा के ध्यान में उक्त घटना के आते ही उसने उसके प्रति-कार का प्रयत्न आरम्भ किया। उसने तुरन्त ही कलकत्ता के मेयर से इस घटना का विवरण माँगा और मेयर सज्जन हैं, इसलिए उन्होंने तुरन्त ही अपनी मूल स्वीकार कर ली और बाद में भूल सुधार के लिए कानून से जो बात संभव

थी उसका श्रमल किया। इस घटना पर बोल कर मुक्ते इस परिपद् का श्रिधिक समय नहीं लेना चाहिए। कलकत्ता कार्पोरेशन की श्रोर से चलनेवाली चालीस पाठशाला के विद्यार्थी जो गीत गाते वताये जाते हैं, उसका भी श्री ग़जा-नवीं ने उल्लेख किया है। उनके भाषण में छौर भी छनेक ऐसी श्रमपूर्ण वातें थीं जिनके सम्बन्ध में में वोल सकता हूँ; किन्तु उन पर बोलने की मेरी इच्छा नहीं है । कलकत्ता के उच्च कार्पोरेशन के सम्मान श्रीर सत्य के प्रति श्रादर के लिए तथा जो लोग अपना बचाव करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनकी श्रीर से मैं ये दो प्रकट एवम् स्पष्ट उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ। मैं एक क्षण के लिए भी यह वात नहीं मानता कि यह गीत कलकत्ता कार्पोरेशन की पाठशालात्रों में कार्पोरेशन की जानकारी में सिखया जाता था। मैं इतना श्रवश्य जानता हूँ कि गत वर्ष के भयङ्कर दिनों में ऐसी कई वातें की गई थीं जिनके लिए हमें खेद है और जिनके लिए हमने मुत्रावजा दिया है।

यदि कलकत्ते में हमारे वालकों को वह गीत गाना सिखाया गया हो, जो श्री ग़ज़नवी ने गाया है, तो मैं उनकी श्रोर से चमा माँगने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। किन्तु इतना मैं चाहूँगा कि इन पाठशालाश्रों के शिचकों ने यह गीत कार्पोरेशन की जानकारी श्रौर प्रोत्साहन से सिखाया है, यह बात सावित की जाय। महासभा के विरुद्ध इस प्रकार के श्राचेप श्रगणित बार लगाये जा चुके हैं श्रौर श्रगणित बार महासभा उनका उत्तर दे चुकी है, फिर भी इस श्रव-सर पर मैंने इसका उल्लेख किया है। वह भी यह बताने के खायाल से किया है कि स्वतन्त्रता के लिए लोग लड़े हैं, उन्होंने श्रपने प्राण गॅवाये हैं, श्रौर जिन्हें पदच्युत करना चाहते थे उन्हें मारा है श्रौर उनके हाथों मारे गये हैं। नवीन मार्ग

अब महासभा रंगमञ्च पर आती है; और इतिहास में अपरिचित एक नवीन उपाय—सविनय भंग खोज नि• कालती है, श्रौर उसका श्रमुकरण करती श्राती है। किन्तु मेरे सामने फिर एक पत्थर की दीवार आकर खड़ी होती है, श्रीर मुक्तसे कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी सर-कार इस उपाय,-इस पद्धति को सहन नहीं कर सकती । श्रवश्य ही सरकार खुली वगावत को सहन नहीं कर सकती किसी भी सरकार ने सहन नहीं किया है। सविनय भंग को भी कोई सरकार सहन नहीं कर सकती है। किन्तु सरकारों को इस शक्ति के आगे भुकना पड़ा है, जिस प्रकार कि ब्रिटिश सरकार को आज से पहले करना पड़ा है। और महान् डच सरकार को भी त्राठ वर्ष की कसौटी के बाद अनिवार्य स्थिति के सामने मुकना पड़ा था। जनरत स्मट्स वहादुर सेनापित हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं, श्रौर अत्यन्त कठिन काम लेने वाले भी हैं। फिर भी जो निरपराध स्त्री-पुरुष

केवल अपने आत्म-सम्मान की रत्ता के लिए लड़ते थे, उन्हें मार डालने की कल्पना मात्र से वे काँप 'च्छे थे। श्रीर सन १९०८ में जिस चीज के स्वयं कभी न देने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, श्रौर जिसमें जनरल वोथा का उन्हें सहारा था, वही चीज उन्हें, सन् १९१४ में इन सत्यामहियों को पूरी-पूरी तरह तपाने के वाद, देनी पड़ी । भारत में लार्ड चेम्सफोर्ड को यही करना पड़ा था। वम्बई के गवर्नर को वोरसद और वारडोली में यही करना पड़ा था। प्रधान-मन्त्री महोदय, मैं श्रापको सूचित करना चाहता हूँ कि इस शक्ति का मुकावला करने का समय श्रव चला गया है; श्रौर इनके श्रागे श्राज पसन्दगी पड़ी है। जुदे मार्ग गृहण की वात है, इस बोम से मैं द्वा जाता हूँ। अपने देश के भाई-वहिनों और उसी प्रकार वालकों को भी यदि इस अग्नि-परी ज्ञा में डाले विना कुछ हो सकता हो तो मैं गाढ़ निराश में भी श्राशा रक्लूंगा। श्रपने देश के लिए सम्मानपूर्ण सम-भौता प्राप्त करने के लिए शक्ति भर सब प्रकार के प्रयत्न कर छोडूंगा। इन सबको इस प्रकार के संप्राम में फिर उतारने में मुभे सुख अथवा आनन्द नहीं है; किन्तु यदि इमारे भाग्य में अधिक अग्निपरीचा लिखी ही हो, तो मैं इसमें वड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश कहूँगा, और मुक्ते बड़े-से-वड़ा आरवासन यह है कि मुक्ते जो सत्य प्रतीत होता है, वहीं में करता हूँ; देश को जो सत्य प्रतीत होता है, वहीं

वह करता है; श्रौर देश को यहाजानकर श्रधिक सन्तोष होगा कि वह प्राण लेता तो नहीं, पर देता है; वह अंग्रेज लोगों को सीधा कष्ट नहीं देता, वरन स्वयं कष्ट सह लेता है। शोक सर गिलवर्ट मरे ने मुमसे कहा था—उनका यह वचन मैं कभी न भूलूँगा, मैं केवल उसका अनुवाद करता हूँ — कि 'आप एक चएा के लिए भी यह नहीं मानते कि जव त्रापके हजारों देशवन्धु कष्ट सहन करते हैं, तव हम श्रंभेज लोग दुःखी नहीं होते, क्या हम इतने हृदय-शून्य हैं ?' मैं ऐसा नहीं मानता। मैं अवश्य जानता हूँ कि आप भी दुःखी होते हैं। किन्तु मैं चाहता हूँ कि आप दुःखी हों, क्योंकि मुभे आपका हृदय पिघलाना है; और जब अपका हृदय पिघलेगा, तभी सलाह-मशविरे का उपयुक्त समय त्रावेगा । सलाह-मशिवरे में सिम्मिलित होने के लिए, इतनी दूर त्राया हूँ, वह इसलिए कि मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि आपके देशवन्धु लार्ड इर्विन ने अपने श्रार्डिनेन्सों के जरिये हमें खूब तपा देखा है, उन्होंने पूरा सब्त पा लिया है, कि भारत के हजारों स्नी-पुरुष श्रौर वालकों ने कप्ट सहन किया है और आर्डिनेन्स हों तो क्या, लाठी वरसें तो क्या, धागे वढ़ता हुआ तूफा़न इनसे किसी से भी रुकनेवाला नहीं, आजादी के लिए तड़पते भारत के स्ती-पुरुषों के हृदय में जो प्रवल भावनाएँ जागृत हो गई हैं, उनके प्रवाह को राका नहीं जा सकता।

-राष्ट्र-वाणी ]

#### क्रीमतः

-श्रभी समय विलकुल गया नहीं है; इसलिए में चाहता हूँ कि महासभा जिस बात के लिए खड़ी है श्राप उसे सममें। मेरा जीवन आपके हाथ में है। कार्य-समिति के, महासमिति के सब सदस्यों का जीवन आपके हाथ में है। किन्तु स्मरण रखिए कि इन करोड़ों मूक प्राणियों का जीवन भी श्रापके हाथ में है। मेरा वस चले तो मैं इन प्राणियों को नहीं होम देना चाहता। इसलिए स्मरण रखिए कि -यदि संयोग से मैं कोई सम्मानपूर्ण सममौता करा सकूँ, तो उसके लिए कितना भी वलिदान क्यों न करना पड़े मैं उसे वहुत न समभूँगा। महासभा के हृदय में यहा भावना काम कर रही है, कि भारत को सची स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। उसकी यह भावना यदि मैं श्राप में भर सकूँ, तो श्राप मुफ में सममौते की वड़ी-से-वड़ी भावना भरी पावेंगे। स्वतः न्त्रता को त्राप कुछ भी नाम दें; गुलाव को दूसरा कोई भी नाम दें, तो भी वह उतनी ही सुगन्धि देगा; किन्तु में जो चाहता हूँ वह स्वतन्त्रता का असली गुलाव होना चाहिए, नक़ली नहीं । यदि आपके और उसी तरह महा-सभा के; इस परिषद् के और उसी करह श्रंग्रेज जनता के मन में इस शब्द का एक ही अर्थ हो तो आप सममौते के लिए पूरा-पूरा श्रवसर पा सकेंगे; महासभा को समभौते के लिए सदैव तत्पर पावेंगे । किन्तु जब तक यह एकमत नहीं

होता, जब तक जिस शब्द का आप, मैं और सब प्रयोग करते हैं, उसकी एक ही व्याख्या, एक ही अर्थ नहीं होता, तबतक कोई सममौता सम्भव नहीं। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी हम प्रत्येक के मन में जुदी-जुदी व्यख्या हो तो सममौता हो ही किस तरह सकता है? प्रधान मन्त्री महोदय,में अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि ऐसा आधार दूँ द निकालना असम्भव है जहाँ कि आप सममौते की भावना का प्रयोग कर सकें। और मुमे अत्यन्त दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इन सब उकता देनेवाले सप्ताहों में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहेथे, उनकी कोई सर्व-सम्भत व्याख्या में अभी तक हूँ द न सका।

हमारा ध्येय

गत सप्ताह एक शङ्काशील सज्जन ने मुक्ते लन्दन का कानूनावताकर कहा—"अपने 'उपनिवेश' (Dominion) की परिभाषा देखी है ?" मैंने 'उपनिवेश' की व्याख्या पढ़ी और इसमें यह देखकर कि 'इपनिवेश' शब्द की पूरी व्याख्या की गई है और सामान्य व्याख्या के सिवा विशेष व्याख्या की गई है, स्वाभावतः ही मैं किसी उलम्पन में नहीं पड़ा अथवा मुक्ते कुछ आधात न पहुँच सका। इसमें इतना ही कहा गया था कि 'उपनिवेश' शब्द में आस्ट्रेलिया, द्विण अफ्रीका ,कनाड़ा आदि और अन्त में आयरिश फ्री स्टेट का समावेश होता है।" मेरा ख्याल नहीं है कि

मैंने उसमें ईजिप्त का नाम देखा हो। फिर उक्त सज्जन ने कहा-"आपके 'उपनिवेश' का क्या अर्थ है, यह आपने देखा?" मुम्मपर इसका कुछ असर न पड़ा। मेरे औपनि-वेशिक अथवा पूर्ण स्वराज्य का क्या अर्थ किया जाता है, मुभे इसकी परवा नहीं। एक तरह से मेरा हृदय हलका हा गया।

मैंने कहा, — मैं अव 'श्रीपनिवेशिक मगड़े से वरी हूँ, क्योंकि मैं उससे अलग हो गया हूँ। मुक्ते तो पूर्ण स्वत-न्त्रता चाहिए। श्रीर फिर भी कई श्रंग्रेजों ने कहा—"हाँ, तुम्हे पूर्ण स्वतन्त्रता मिल सकती है, किन्तु पूर्ण स्वतन्त्रता का श्रर्थ क्या है ?" श्रीर फिर हम जुदी-जुदी व्याख्याश्रों पर श्रा गये।

श्रापके एक वड़े राजनीतज्ञ मेरे साथ वातचीत करते थे। उन्होंने कहा—"सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता था कि पूर्ण स्वतन्त्रता का श्राप यह श्रर्थ करते हैं।" उन्हें जानना चाहिए था, फिर भी वे नहीं जानते थे श्रौर वे क्यों नहीं जानते थे, वह मैं।श्रापको वतलाता हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि "में साम्राज्य में सामेदार नहीं रह सकता" तव उन्होंने कहा—"श्रवश्य, यह तो इसका तर्क सिद्ध श्रर्थ है।" मैंने कहा—"पर मुक्ते तो समेदार होना है। मुक्ते यदि जर्वदस्ती सामेदार बनाया जाय, तो मैं हिगज न वन्राँगा; मुक्ते तो स्वेच्छा से प्रेट विटेन का सामेदार वनना है, मुक्ते श्रंप्रेज

जनता का सामेदार बनना है। किन्तु जो स्वतन्त्रता अंग्रेज जनता भोगतो है, उसीका ममें भोग करना है, और मैं इस सामेदारी में केवल भारत के अथवा एक दूसरे के लाभ के लिए शामिल नहीं होना चाहता; मैं यह सामेदारी इसलिए चाहता हूँ कि संसार के बुमुजित लोग जिस बोम के नीचे कुचले जा रहे हैं, वे उसके भार से गुक्त हों।".......

इस बात-चीत को हुए दस-बारह दिन हुए। यह बात विचित्र तो माॡम होगी, किन्तु मुभे एक दूसरे अंग्रेज की तरफ से चिट्ठी मिली। इन्हें आप भी पहचानते हैं, और उनके प्रति श्रादर-भाव रखते हैं। श्रन्य श्रनेक बातों के साथ उन्होंने लिखा है "मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य-जाति की सुख शान्ति-का आधार अपनी मित्रता पर निर्भर है," त्रौर मानों मैं न सममता होऊँ इस तरह वे लिखते हैं "श्रापकी और मेरी जनता की मित्रता पर।" श्रापे उन्होंने जो लिखा है, वह भी मुक्ते श्रापको पढ़ सुनाना चाहिए- "और सचे श्रंगेज सब भारतियों में केवल श्रापको ही चाहते हैं श्रोर सममते हैं।" कार कार कार्य

उन्होंने कोई शब्द खुशामद में वरवाद नहीं किया है, श्रौर में नहीं समभता कि उन्होंने श्रान्तम वाक्य मेरी खुशामद के लिए लिखा है। मैं किसी की खुशामद में नहीं आ सकता इस चिट्ठी में ऐसी कई बातें हैं,

जो यदि में आपको सुनाऊँ तो कदाचित आप इस चाक्य का अर्थ अधिक समम सकें। किन्तु मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि अन्तिम वाक्य उन्होंने मुमे खुद को ध्यान में रखकर नहीं लिखा है। मैं किसी गिनती में नहीं हूँ। और में जानता हूँ कि कई अंग्रेज़ों की दृष्टि में मैं किसी गिनती में नहीं हूँ; किन्तु छुळ अंग्रेज मुमे किसी गिनती में सममते हैं, क्योंकि मैं एक राष्ट्र के, एक प्रभाव-शाली संस्था के, प्रतिनिध की हैसियत से आया हूँ, और इसीलिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है।

किन्तु प्रधान मन्त्री महोदय, यदि मैं कोई भी व्याव-हारिक आधार पा सकूँ तो सममौत के लिए काफ़ी श्रव-सर है। मैं मैत्री के लिए तरस रहा हूँ। मेरा कार्य गुलामों के मालिक श्रीर जालिम की जड़ उखाड़ना नहीं है। मेरी नीति मुभे ऐसा करने से रोकती है, श्रीर श्राज महासमा ने मेरी तरह इस नीति को धर्म की तरह तो नहीं, किन्तु व्यावहारिक रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि महासमा का विश्वास है कि भारत के लिए—३५ करोड़ के राष्ट्र के लिए—यही योग्य श्रीर सर्वोत्तम मार्ग है।

हमारा शास्त्र

३५ करोड़ की आवादी के राष्ट्र को खूनी के खखर की आवश्यकता नहीं, उसे तलवार, भाला अथवा गोली की आवश्यकता नहीं, उसे केवल अपने संकल्प की जरूरत है; 'नहीं' कहने की शक्ति की आवश्यकता है, और वह राष्ट्र आज 'नहीं' कहना सीख रहा है ।

किन्तु यह राष्ट्र करता क्या है ? श्रंमेचों को एकदम ञ्चलग करता है ? नहीं । उसका उद्देश्य ञ्चाज अंग्रेजों का हृदय-परिवर्तन करना है। इंग्लैंड और भारत के बीच का यह बन्धन मैं तोड़ना नहीं चाहता, किन्तु उसका रूप बद्-लना चाहता हूँ। मैं उस गुलामी को पूर्ण-खतन्त्रता के रूप में बद्रतना चाहता हूँ । इसे आप पूर्ण स्वतन्त्रता कहें अथवा दूसरा कुछ भी नाम दें, मैं उस शब्द के लिए फगड़ने नहीं बैहूँगा। श्रौर यदि मेरे देशवन्धु उस शब्द को स्वीकार कर लेने के लिए मेरा विरोध करें, तो जनतक आपके सुमाये हुए राष्ट्र में मेरे ऋर्थ का समावेश होता होगा, तवतक मैं इस विरोध को सहने के लिए भी समर्थ हो सकूँगा। इस-लिए मुभे अगिएत बार आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना पड़ता है कि जो संरत्त्रण आपने सुकाये हैं, वे सर्वथा असन्तोषजनक हैं। वे भारत के हित में नहीं हैं।

## ष्प्रार्थिक वन्धन

वाणिज्य श्रौर 'उद्योग-संघों' के तीन विशेषज्ञों ने अपने अपने जुदे तरीक़े से, अपनी विशेषज्ञता के अनुभव से बताया है कि जहाँ देश की २० फीसदी श्राय गिरवी रखदी गई है, जिसके कि वापिस आने की कोई सम्भावना नहीं,

#### राष्ट्र-वाणी ] :

वहाँ किसी भी उत्तरदायी मन्त्रिमएडल के लिए देश का शासनतन्त्र चलाना श्रासम्भव वात है । मेरी श्रापेता कहीं अधिक। अन्छी तरह, अपने प्रचुर ज्ञान से, उन्होंने वताया है कि इन आर्थिक संरत्त्त्णों का भारत के लिए क्या श्रर्थ है। ये भारत को सर्वथा श्रपाहज श्रथवा श्रपंग वना देनेवाले हैं। इस परिषद् में आर्थिक संरचणों की चर्चा हुई है; किन्तु इसमें सेना-रचण-के प्रश्न का भी संमान वेश हो जाता है। फिर भी, यद्यपि मैं कहता हूँ कि जिस रूप में ये संरक्षण पेश किये गये हैं, उस रूप में वे अस-न्तोषजनक हैं, तथापि विना किसी हिचकिचाहट के मैंने यह भी कहा है और बिना किसी हिचकिचाहट के फिर कहता हूँ कि जो संरच्या भारत के लिए हितकर सिद्ध कर दिये जायँगे, उन्हें देने के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए महासभा वचनवद्ध है।

संघ-विधायक समिति की एक वैठक में मैंने विना किसी संकोच के इसी स्वीकृति का विस्तार किया था और कहा था कि ये संरत्तण प्रेट-ब्रिटेन के लिए भी लाभप्रद होने चाहिएँ। श्रकेले भारत के लिए लाभप्रद और प्रेट-ब्रिटेन के वास्तविक हित के लिए हानिकारक हों, ऐसे संरत्तण मुभे नहीं चाहिएँ। भारत के कल्पित हितों का विलदान करना होगा। प्रेट-ब्रिटेन के कल्पित हितों का विलदान करना होगा। भारत के श्रवैध हितों का विलदान करना होगा,

भेट-विटेन के अवैध हितों का भी विलदान करना होगा। इसलिए मैं फिर दुहराता हूँ कि यदि हम एक ही शब्द का एक ही सा अर्थ करते हों, तो मैं श्री जयकर के साथ, सर तेजबहादुर सपू के साथ और इस परिषद् में बोलनेवाले श्रान्य प्रसिद्ध वक्ताओं के साथ सहमत हो जाउँ गा । ः इतने सब परिश्रम के बाद हम सब ठीक-ठीक एकमत पर आ गये हैं इस बात में मैं उनके साथ राजी हो जाऊँगा, किन्तु मेरी निराशा और मेरा दुःख यह है कि मैं इन शब्दों को इसी अर्थ में नहीं देख रहा हूँ। मुफे भय है कि संरचणों का श्री जयकर ने जो अर्थ किया है, वह मेरे अर्थ से जुदा है और उदाहरण के तौर पर, कौन जाने कदाचित सर सेम्यूएल होर के मन में उसका दूसरा ही अर्थ हो। सच पूछा जाय तो हम अभी श्रवाड़े में उतरे ही नहीं हैं। मैं इतने दिनों से वास्तव में अखाड़े में उत्तरने के लिए आतुर हूँ, तद्रप रहा हूँ और मैंने सोचा-"हम अधिकाधिक निकट क्यों नहीं आते, और हम अपना समय वाक्पदुता में, नक्तृत्व और वाद-विवाद तथा छोटी-छोटी बातों में विजय प्राप्त करने में क्यों वरवाद कर रहे हैं ? भगवान् जानता है कि मुक्ते अपनी खुद की आवाज सुनने की जरा भी इच्छा नहीं है। ईश्वर जानता है कि किसी भी वाद-विवाद में भाग लेते की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। मैं

जानता हूँ कि स्वतन्त्रता इससे कठिन वस्तु है, और में जानता हूँ कि भारतवर्ष की स्वतन्त्रता उससे भी श्रिधिक कठिन है। हमारे सामने ऐसी समस्याएँ हैं, जो किसी भी राजनितिज्ञ को चकर में डाल सकती हैं। हमारे सामने ऐसी समस्याएँ हैं जो अन्य राष्ट्रों के सामने न श्राई थीं, अथवा जिनका उन्हें हल न करना पड़ा था। किन्तु में उनसे हारता नहीं हूँ। भारत की आबोहवा में पले हुए लोग उनसे हार नहीं सकते । ये समस्याएँ हमारे साथ लगी हुई हैं, जिस प्रकार हमें अपने प्लेग की दूर करना है; हमें अपने मेलेरिया-ज्वर की समस्या को सुलमाना है; आपको जो न करना पड़ा, वह साँप, विच्छू, बन्दर, बाघ और सिंह की समस्याओं का हल हमें करना है। हमें इन समस्यात्रों का हल करना है, क्योंकि हम उस स्रावहवा में पले हैं।

इनसे हम घवराते नहीं । कैसे भी क्यों न हो पर इन जहरीले कीड़े-मकौड़ों और तरह-तरह के जानवरों के प्रहारों का मुकावला करते हुए भी हम अपने अस्तित्व को आज भी कायम रक्खे हुए हैं । इसी प्रकार इस समस्या का भी हम मुकावला करेंगे और अन्ततोगत्वा कोई-न-कोई रास्ता निकाल ही लेंगे । परन्तु आज तो आप और हम एक गोलमेज के आस-पास इसलिए एकत्र हुए हैं कि आपस में मिल-जुल कर कोई संयुक्त योजना हूँ द निकालें, जो कि श्रमल में लाई जा सके । कृपया विश्वास कीजिए कि में यहाँ जो श्राया हूँ वह सममौते के लिए ही श्रया हूँ । महासभा की श्रोर से पेश किये हुए श्रपने दावे में,जिसको में यहाँ दुहराना नहीं चाहता, में कोई कमी नहीं करता, न संघ विधायक समिति में मुक्ते जो भाषण देने पड़े उनका एक भी शब्द ही मैं वापस लेता हूँ, फिर भी में कहता हूँ कि ब्रिटिश कल्पनाशक्ति से जो भी कोई योजना या विधान तैयार हो सके, श्रथवा श्री शास्त्री, सर तेजबहादुर समू, श्री जयकर, श्री जिल्ला, सर मुहम्मद शफ़ी तथा इन जैसे दूसरे बहुत से विधान विशारदों की कल्पनाशक्ति से जो कोई योजना तैयार हो सके उस सब पर विचार करने के लिए ही में यहाँ हूँ।

पारस्परिक विश्वास

में घवराऊँ गा नहीं। श्रीर जबतक जरूरत होगी में यहीं बना रहूँगा, क्योंकि सिवनय-श्रवज्ञा को में फिर से जारी नहीं करना चाहता। दिल्ली में जो श्रस्थायी सिन्ध हुई थी उसे मैं स्थायी सिन्ध के रूप में परिवर्तित करना चाहता हूँ। लेकिन ईश्वर के लिए मुक्त, ६२ वरस के इस यूढ़े श्रादमी को, इसके लिए थोड़ा श्रवसर तो दो। मेरे लिए श्रीर जिस संस्था का में प्रतिनिधित्व करता हूँ उसके लिए श्रापने हृदय में थोड़ा स्थान तो बनाश्रो। लेकिन उस संस्था पर श्राप विश्वास नहीं करते, हालाँ कि प्रत्यचतया मुक्तमें

आप विश्वास करते हुए भले ही जान पड़ें। परन्त एक च्चा के लिए भी श्राप मुक्ते उस संस्था से भिन्न न सम-भिए, जिसका कि मैं तो समुद्र में एक विन्दु के समान हूँ। में उस संस्था से हर्गिज बड़ा नहीं हूँ, जिससे कि मैं सम्ब-निधत हूँ । मैं तो उस संस्था से कहीं छोटा हूँ - श्रौर, यदि श्राप मेरे लिए स्थान रखते हों, श्रगर मुमपर श्राप विश्वास करते हों, तो मैं श्रापको श्रामन्त्रित करता हूँ कि श्राप महासभा पर भी विश्वास कीजिए, श्रन्यथा मुमपर श्राप का जो विश्वास है वह किसी काम का नहीं। क्योंकि मेरे पास अपना कोई अधिकार नहीं है, सिवा उसके कि जो महासभा से मुभे मिला है। यदि श्राप महासभा की प्रतिष्ठा के अनुसार काम करेंगे तो अतङ्कवाद को आप नमस्कार कर लेंगे; तव, आतङ्कवाद को दवाने के लिए,आपको आत-ङ्कवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी । त्राज तो त्रपको अपने श्रनुशासनयुक्त श्रौर सङ्गठित श्रातङ्कवाद से वहाँ पर मौजूद श्रातङ्कवादियों से लड़ना है, क्योंकि वास्तविकता से श्रथवा दैववाणी से आप अन्धों की तरह विमुख ही रहेंगे। क्या श्राप उस वाणी को न सुनेंगे, जो इन त्रातङ्कवादियों या क्रान्तिकारियों के रक्त से लिखी जा रही है ? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि हम जो रोटी चाहते हैं वह गेहूँ की वनी नहीं बल्कि खतंत्रता की रोटी चाहते हैं; और जवतक वह रोटी मिल नहीं जाती, वह आजादी मिल नहीं जाती, ऐसे

हजारों लोग आज मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उस बक्त तक न तो खुद शान्ति लेंगे और न देश को ही शान्ति से रहने ही देंगे ?

मैं प्राथना करता हूँ कि आप उस दैववाणी को सुनें। में कहता हूँ कि जो राष्ट्र पहले ही अपने सन्तोष के लिए कहावत तक में मशहूर है उसके सन्तोष की श्राप परीचा न करें। हिन्दुओं की विनम्रता तो प्रसिद्ध ही है, पर मुसलमान भी हिन्दुओं के अच्छे या बुरे सम्बन्ध से चहुत-कुछ विनम्र वन गये हैं। और, हाँ, मुसलमानों का यह हवाला सहसा मुक्ते अल्पसंख्यकों की उस समस्या का स्मरण करा देता है, जो कि एक पेचीदा समस्या है। विश्वास कीजिए कि वह समस्या हमारे यहाँ मौजूद है और हिन्दुस्थान में जो वात मैं श्रक्सर कहा करता था उसे मैं भूल नहीं गया हूँ-उन शब्दों को यहाँ फिर से दुहराता हूँ-कि अल्प-संख्यकों की समस्या का जवतक हल नहीं हो जाता तवतक हिन्दुस्थान के लिए स्वराज्य नहीं है-हिन्दुस्थान के लिए श्राजादी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं इस बात को महसुस करता हूँ, फिर भी जो मैं यहाँ आया हूँ वह सिर्फ इसी आशा से कि शायद 'अकस्मात् यहाँ में इसका कोई उपाय निकाल सकूँ। आज भी इस वात से मैं विलकुल नाउम्मीद नहीं हो गया हूँ कि एक न-एक दिन अल्प-संख्यकों की उमस्या का कोई-न-कोइ वास्तविक और स्थायी

हल मिल ही जायगा। जैसा कि मैंने अन्यत्र कहा है, उसीको मैं फिर से दुहराता हूँ कि, जवतक विदेशी शासन रूपी तलवार एक जाति को दूसरी जाति से और एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी से विभक्त करती रहेगी तवतक कोई में भी वाग्तविक स्थायी हल नहीं होगा, न इन जातियों के घीच स्थायी मैंत्री ही होगी।

यदि कोई हल हुआ भी तो आखिर में और बहुत-से-बहुत, वह काग़जी हल ही होगा। लेकिन जैसे ही आप उस तलवार को हटा लें कि वैसे ही घरेळ बन्धन, घरेळ-प्यार-मुह्च्वत, संयुक्त उत्पत्ति का ज्ञान, क्या आप सम-भते हैं कि इन सबका कोई असर न पड़ेगा?

क्या त्रिटिश शासन से पहले, जबिक यहाँ किसी श्रंप्रेज की शक्त कि रिखलाई नहीं पड़ती थी, हिन्दू श्रोर मुसलमान तथा सिक्ख हमेशा एक-दूसरे से लड़ते ही रहते थे ? हिन्दू श्रोर मुसलमान इतिहासकारों के लिखे उस वक्त के जो गद्य-पद्य-वर्शन हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे तो, इसके विपरीत यही प्रकट होता है कि श्राज की अपेता उस समय हम कहीं शान्ति से रह रहे थे। श्रोर श्राज भी गाँवों में हिन्दू-मुसलमान कहाँ लड़ रहे हैं ? उन दिनों तो वे एक-दूसरे से बिलकुल लड़ते ही नहीं थे। मी० मुहम्मद श्रली, जो स्वयं थोड़े-बहुत इतिहासज्ञ थे, श्रक्सर यह बात कहा करते थे। मुकसे उन्होंने कहा था—"श्रगर

परमेश्वर"—उनके शब्दों में वहें तो "अल्लाह"—"मुम्मे जिन्दगी दे, तो मेरा इरादा है कि मैं भारत के मुसलमानी शासन का इतिहास लिखूँ। उस वक्त उन्हीं कागज-पत्रों से, जिन्हें कि श्रंमेज़ों ने सुरचित रख रक्खा है, मैं दिखला-कँगा कि श्रीरंगजेब वैसा दुष्ट नहीं था कि जैसा, श्रंगरेज इतिहासकारों ने उसे चित्रित किया है; श्रौर न मुगल शासन ही वैसा ख़राव था, जैसा कि अ मेजी इतिहास में हमें बतलाया गया है; इत्यादि-इत्यादि ।" श्रीर यही बात हिन्द-इतिहासकारों ने लिखी है । दरअसल यह मगड़ा बहुत पुराना नहीं है, बल्कि इस तीव्र लज्जा (पराधीनता) का ही समवयस्क है। मैं तो यह कहने का साहस करता हूँ कि अं प्रेज़ों के आगमन के साथ ही इसका जन्म हुआ है श्रीर जैसे ही यह सम्बन्ध—मेट-ब्रिटेन श्रीर भारतवर्ष के बीच का यह दुर्भाग्यपूर्ण, कृत्रिम एवं श्रस्वाभाविक सम्बन्ध—स्वा-भाविक सम्बन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायगा, जविक-यदि ऐसा हो सके कि-यह स्वेच्छीया भागीदारी का संबंध हो जायगा, कि जिसमें किसी भी पन्न की इच्छा होने पर उसे छोड़ा या तोड़ा जा सके, तो श्राप देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, अंमेज, अधगोरे, ईसाई, अछूत सव कैसे एक आदमी की तरह आपस में मिल जुल कर रहते हैं।

नरेशों के बारे में आज में अधिक नहीं कहना चाहता; १७१

मगर में उनके और महासभा के साथ अन्याय करूँगा, यदि गोलमेज-परिषद् सम्बन्धी तो नहीं किन्तु नरेशों के साथ के अपने दावे को पेश न करूँ । संघ-शासन में शामिल होने के लिए वे अपनी जो शर्ते पेश करें उसकी **उन्हें छूट है। परन्तु मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वे भारत** के श्रन्य भागों में रहनेवालों के लिए भी मार्ग सुगम कर दें, इसलिए सिक उनके कृपापूर्ण और गम्भीर विचार के लिए में कुछ सूचनायें भर कर सकता हूँ। में सममता हूँ कि यदि ने समस्त भारत को संयुक्त सम्पत्ति के रूप में कुछ मौलिक अधिकारों को, फिर वे कुछ भी क्यों न हों, खी-कार करलें, श्रीर उस स्थिति को स्वीकार कर न्यायालय द्वारा-श्रीर वह न्यायल भी तो उन्हीं के द्वारा वना हुश्रा होगा—उनकी जाँच होने दें, श्रीर श्रपने प्रजाजनों की श्रोर से प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को नेवल सिद्धान्त को ही-वे प्रारम्भ कर दें, तो मैं सममता हूँ कि वे अपने भुजाजनों को मिलाने, उनका सहयोग प्राप्त करने, की दिशा में एक लम्बा रास्ता तय कर लेंगे। यह दिखलाने के लिए कि उनके अन्दर भी प्रजातन्त्रीय भावना प्रज्वलित है, और वे शुद्ध स्वेच्छाचारी बने रहना नहीं चाहते वरन भेट-विटेन के राजा जार्ज की नाई अपने प्रजाजनों के वैध-शासक बनना चाहते हैं, इस प्रकार वे अवश्य ही लम्बा कदम रक्लेंगे।

## स्वाधिकार-भोगी सीमा प्रान्त

भारतवर्ष जिसका हकदार है और जिसे वस्तुतः वह ले सकता है, वह उसे लेना चाहिए। परन्तु उसे जो कुछ भी मिले और जब भी मिले, सीमा-प्रान्त को तो पूर्ण स्वाधिकार (Autonanomy) श्राज ही मिल जाने दीजिए। उस हालत में सीमा-प्रान्त सारे भारतवर्ष के लिए एक समुपस्थित प्रद्-र्शन होगा । अतएव सीमा-प्रान्त को कल ही प्रान्तीय स्व-राज्य मिल जाय, महासभा का सारा मत इसी पत्त में मिलेगा । प्रधान मन्त्री महोत्य, यदि मन्त्रि-मण्डल से यह प्रस्ताव स्वीकृत करा लेना सम्भवहों कि कल से ही सीमा-प्रान्त पूर्णतया स्वाधिकार भोगी (Autonomus) प्रान्त बन जाय, तो में सरहद्दी क़ौमों के बीच अपने उपयुक्त स्थान ले खूँना श्रीर जब सरहद के उस पारवाले लोग भारत पर कोई बुरी नजर डालेंगे तो उन्हें अपना मददगार वना ऌँगा। 11 56 2 धन्यवादः!

सबके अन्त में, में कहूँगा कि, अन्त का विषय मेरे लिए बड़ा आनन्ददायी है। आपके साथ बैठकर सममीते की बात-चीत करने का शायद यही आख़िरी मौक़ा है। यह बात नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं तो आपकी एकान्त-मंत्रणाओं में भी आपके साथ इसी मेज पर बैठना और आपके साथ चर्चा तथा अपना पन पेश करना चाहता हूँ और आख़िरी कुंदकी या डुवकी लगाने से पहले

घुटने तक टेक देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा ऐता सौभाग्य है या नहीं कि मैं श्रापके साथ ऐसा सहयोग जारी रक्खें. यह वात मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। संभव है कि यह आप पर भी निर्भर न हो । यह तो इतनी सारी परिस्थितियों पर निर्भर है कि जिन पर शायद न तो श्रापका श्रौर न हमारा ही किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण होगा। श्रतः श्रीमान सम्राट् से लेकर जहाँ मैंने श्रपना निवास-स्थान वनाया उस ईस्ट-एएड के दरिद्रतम लोगों तक को धन्यवाद देने की श्रानन्ददायी रस्म तो मुभे श्रदा कर ही लेने दीजिए। लन्दन के उस मुहले में, जिसमें ईस्ट-एएड के गरीय लोग रहते हैं, मैं भी उन्हींमें का एक वन गया हूँ । उन्होंने मुफे श्रपना ही एक सदस्य और अपने कुट्रम्ब का एक अनु-श्रहीत सभ्य मान लिया है। यहाँ से मैं श्रपने साथ जो-कुछ ले जाऊँगा उसमें यह एक सबसे श्रधिक क़ीमती खजाना होगा। यहाँ भी मेरे साथ सभ्य व्यवहार ही हुआ है श्रीर जिनके भी सम्पर्क में मैं श्राया, उनका शुद्ध स्नेह ही मुक्ते श्राप्त हुआ है। इतने सारे अंग्रेजों के सम्पर्क में में आया हूँ। यह मेरे लिए एक श्रमूल्य सुविधा हुई है। उन्होंने वे सव वातें सुनी हैं कि जो अवश्य ही अक्सर उन्हें बुरी लगती होंगी, हालाँ कि वे हैं सब सच । इन वातों को ष्ठक्सर मुक्ते उनसे कहना पड़ा है, मगर उन्होंने कभी भी जरा भी अधीरता या भुँ मलाहट प्रकट नहीं की। मेरे

लिए यह सम्भव नहीं कि इन बातों को भूल जाऊँ। मुक्त पर कैसी भी क्यों न बीते, गोलमेज-परिषद् का भविष्य कैसा भी क्यों न हो, एक बात जरूर में अपने साथ ले जाऊँगा; वह यह कि बड़े से लेकर छोटे तक हर एक से सुक्ते पूरी-पूरी कृपा और पूर्ण-प्रेम ही प्राप्त हुआ है। मैं सोचता हूँ कि इस मानुषो-प्रेम को पाने के लिए, मेरा यह इंग्लैंग्ड-आगमन अवश्य ही बहुमूल्य हुआ है।

श्रंपेज स्त्री-पुरुषों को हिन्दुस्थान के बारे में श्रवसर रालत खबरें मिलती रही हैं कि जिससे में श्रापके श्रख-बारों को गन्दा देखता हूँ, श्रीर लंकाशायर में तो वहाँ बालों को मुमसे चिढ़ने का कुछ कारण भी था, फिर भी श्रीर-तो-श्रीर पर वहाँ के श्रमिकों में भी मुम्ते कोई चिढ़ या कोध नहीं भिला। इस बात ने मनुष्य-खभाव में जो मेरा श्रखण्ड विश्वास है उसे श्रीर भी बढ़ा दिया है, गहरा कर दिया है। श्रमिक स्त्री-पुरुषों ने मुम्ते गले लगाया, श्रीर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मानों में भी उन्हों में का एक न होऊँ। में इसे कभी न भूटूँगा।

फिर मैं अपने साथ हजारों अंग्रेजों की मित्रतायें भी तो ले जा रहा हूँ। मैं उन्हें जानता नहीं, किन्तु चड़े सबेरे जब मैं आपकी गिलयों पर घूमने निकलता हूँ तब उनकी आँखों में उस स्नेह के दर्शन करता हूँ। मेरे दु:खी देश पर चाहे कैसी ही क्यों न बीते, यह सब राष्ट्र-वाणी ]

श्रातिथ्य, यह सब कृपालुता कभी भी मेरी स्मृति से दूरं नहीं हो सकती। श्रन्त में एक बार फिर में, श्रापकी सिंह-ख्युता के लिए, श्रापको धन्यवाद देता हूँ।

## [ १२ ]

# श्रंताविदा !

प्रांति महोदय श्रीर मित्रो, सभापति के धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करने का सौभाग्य श्रीर उत्तरदायित्व मुमपर श्राया है, श्रीर इस सौभाग्य श्रीर उत्तरदायित्व मुमपर श्राया है, श्रीर इस सौभाग्य श्रीर उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए मुमें बड़ा श्रान्द होता है। जो सभापति सज्जनता श्रीर विवेक के साथ सभा का कार्य संचालन करता है वह तो हमेशा धन्यवाद का पात्र होता ही है, फिर चाहे सभा के सदस्य सभा में हुए निर्णयों श्रयंवा स्वयं सभापतिद्वारा प्रदत्त निर्णयों से सहमत हों श्रयंवा न हों।

प्रधान मन्त्री महोदय, में यह जानता हूँ कि आप पर दुहेरा कर्तव्य-भार था । आपको परिषद् का काम-काज तो पर्याप्त शोभा और निष्पचता के साथ करना ही था, किन्तु साथ ही अक्सर आपको सरकारी निर्णयों को भी यहाँ पहुँचाना पड़ता था ।

श्रीर सभापति-पद से आपका अन्तिम कार्य इस परि-षद् में चर्चित विषयों पर सरकार का विचारपूर्वक किया हुआ निर्णय जाहिर करना था। आपके कार्य के इस अंग पर मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता; किन्तु मेरे लिए विशेष त्रानन्ददायी भाग तो त्रापने जिस तरह कार्य-संचा-लन किया वह है, और आपने अनेक बार समय का ध्यान करा कर जो शिज्ञा दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । सभापति लोग बहुत बार इस अत्यावश्यक कर्तव्य को भुला देते हैं, श्रौर मुक्ते स्वीकार करना चाहिए कि मेरे देश में तो वे जिस तरह नियमित रूप से इस कर्तव्य को भुला देते हैं, उसे देख कर जी उकता जाता है। हमलोगों में समय का पर्याप्त ध्यान है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रधान मन्त्री महोदय, मैं जब वापस हिन्दुस्थान जाऊँगा, तव विलायत के प्रधानमन्त्री ने समय की पावन्दी संवन्धी जो शिचा दी है, बड़ी खुशी के साथ उसे मैं अपने देश-ंवन्धुत्रों को समभाने की कोशिश करूँगा।

दूसरी जो चीज आपने हमें वताई है,वह आपका आश्चर्य-जनक परिश्रम है। स्कॉटलैंग्ड की कठोर आवोहना में पले हुए होने के कारण आप यह नहीं जानते कि आराम कैसा होता है, और न हमें भी यह जानने दिया जाता है कि आराम कैसा होता है। करोव-करीव वेजोड़ अविश्वान्तता के साथ आपने हमसे—मेरे मित्र और पूज्य भाई क्योवृद्ध पं०

१७७

१२

मदनमोहन मालवीयजी एवं मेरे जैसे वूढ़े श्रादमी से—भी काम लिया है।

श्राप जैसे स्काच को शोभा देनेवाली निर्द्यता के साथ श्रापने मेरे मित्र श्रौर माननीय नेता शास्त्रीजी को काम कर-कर के लगभग थका ही दिया है। श्रापने कल हमसे कहा भी था कि श्राप उनके शरीर की हालत जानते थे,फिर भी कर्त व्य की प्रेरणा के सामने समस्त वैयक्तिक वातों को श्रापने एक श्रोर रख दिया। इसके लिए श्राप सम्मान के पात्र हैं, श्रौर श्रापके इस श्राश्चर्य-कारक परिश्रम को में सदैव समरण रक्ख़ंगा।

लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि यद्यपि में शैथिल्य पैदा करनेवाली जल-वायु का जीव सममा जाता हूँ, फिर भी कदाचित परिश्रम में हम आपके साथ मुकावला कर सकेंगे। किन्तु इसकी कोई वात नहीं। जैसा कि आपका द्वाउस आफ़ कामन्स कभी कभी करता है, कल पूरे चौवीस यएटे काम करके जो आपने इस वात का नमूना वताया हो कि वाज-वाज मौक़े पर आप कैसे अविश्रान्त काम कर सकते हैं तो आप जरूर वाजी मार ले जायँगे।

## जुदे रास्ते.पर 👙 😁

श्रतएव धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुए में वड़ा खुश क्टूँ। किन्तु मुक्ते जो उत्तरदायित्व दिया गया है,उसका पालन क्रुँ करने और उसमें श्रपना सौभाग्य मानने का एक और भी कारण है, और वह शायद वड़ा कारण है। कुछ संभव है—
कुछ सम्भव है यही में कहूँगा, क्योंकि आपकी घोषणा का
में एक वार, दो वार, तीन वार, जितनी वार आवश्यकता
होगी, उतनी वार अध्ययन कहूँगा, उसके एक-एक शब्द का
अर्थ सममूँगा, उसमें गूढ़ार्थ होगा तो उसे भी खोजूँगा।
उसके अन्तर्गत जो—कुछ छिपा होगा उसे समम छूँगा,
और तभी यदि आना हुआ तो मैं इस निर्णय पर आकुँगा,
जैसी कि अभी सम्भावना दिखाई पड़ती है, कि मुमे सो
अव अपने जुदे रास्ते ही जाना होगा।

हमारे रास्ते जुदी-जुदी दिशाश्रों में जाते हैं, तथापि हमें उसकी कोई चिन्ता नहीं हैं। श्राप तो मेरे हार्दिक श्रौर श्रान्तरिक धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे इस मनुष्य समाज में एक-दूसरे के प्रति श्रादर-भाव रखने के लिए हमें एक-दूसरे के साथ सहमत होना ही चाहिए, ऐसी वात नहीं है। श्रपना कोई सिद्धान्त ही न रहे, इस हद तक एक-दूसरे के विचारों के लिए सूक्ष्म श्रादर या नम्नता नहीं रक्षी जा सकती। इसके विपरीत मनुष्य-स्वभाव का गौरव तो इसमें है कि हम जीवन की हलचलों से टकर लें। कई वार सगे भाइयों तक को श्रपने-श्रपने रास्ते जाना पड़ता है, किन्तु यदि कलह के श्रन्त में—मतभेदों के श्रन्त में—ये यह कह सकें कि उनके मनों में द्वेष न था, श्रौर सज्जन श्रौर सैनिक की तरह उन्होंने एक-दूसरे के साथ व्यवहार किया,तो

#### राष्ट्र-वाणी ]

कोई चिन्ता की वात नहीं । यदि इस प्रकरण के अन्त में में अपने एवं अपने देश-वन्धुओं के विषय में यह कह सकूँ, और प्रधानमन्त्री आपके तथा आपके देश-वन्धुओं के विषय में कह सकें, तो में कहूँगा कि हम अच्छी तरह विदा हुए हैं। में नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, किन्तु मुक्ते इस वात की कोई चिन्ता नहीं है । अतः मुक्ते आपसे विलक्कल विपरीत दिशा से जाना पड़े तो भी आप तो मेरे आनतरिक धन्यवाद के अधिकारी हैं।

# परिशिष्ट

#### राष्ट्र-वाणी ]

हितार्थ चाल की हुई योजना के अंग रूप भारतीय कलाकोशल को प्रोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और उसकी यह इच्छा नहीं है कि इस विपय में किये हुए प्रचार, शान्ति से समझाना और विज्ञापन आदि उपायों का, जो किसी की वैयक्तिक स्वतन्त्रता में वाधा न उपस्थित करें और जो क़ानून और शान्ति की रक्षा के प्रतिकृत्ल न हों, विरोध करे। विदेशी माल का वहिष्कार (सिवाय कंपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हें) सविनय आज्ञा-भंग आन्दोलन के दिनों में, केवल नहीं तो, विशेषकर अंग्रेज़ी माल के, विरुद्ध ही लागू किया गया है और वह भी, जैसा कि स्वीकार भी किया गया है, राजनैतिक ध्येय प्राप्ति के हितार्थ दवाव डालने के लिए।

अतः यह स्वीकार किया जाता है कि ब्रिटिश भारत,देशी राज्य, सम्राट की सरकार और इंग्हेण्ड के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के वीच होनेवाली स्पष्ट और मिन्नतापूर्ण वातचीत में महासभा के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो इस समझौते का प्रयोग्जन है, उपरोक्त रूप में और उपरोक्त कारणों से किया हुआ वहि-कार विपरीत होगा।

इसलिए यह तय हुआ कि सविनय आज्ञाभंग आन्दोलन के स्थिगित होने में बिटिश माल के बहिष्कार को राजनैतिक शस्त्र के तौर पर काम में न लाना भी शामिल है। भीर इसलिए आन्दोलन के समय में जिन-जिन ने विटिश माल की ख़रीद-फ़रोख्त बन्द करदी थी यदि वे अपना निश्चय चदलना चाहें तो उनको अवाध्यरूप से ऐसा करने दिया जाय।

धारा ७—विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल व्यवहार कराने और मादक द्रव्यों के व्यवहार को कम कराने के लिए जो उपाय काम में लाये जाते हैं, उनके विषय में यह तय किया जाता है कि ऐसे उपाय, जो क़ानून सम्मत पिकेटिंग के विपरीत हैं, व्यवहार में नहीं लाये जायेंगे। ऐसी पिकेटिंग शान्तिमय होना चाहिए और उसमें ज़बर्दस्ती, धमकी; विरुद्ध भड़काहर, प्रजा के कार्य में बाधा और किसी क़ानूनी जुर्म से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। यदि कहीं उपरोक्त उपायों से काम लिया गया तो वहाँ का पिकेटिंग स्थिगत कर दिया जायगा।

### परिशिष्ट 'श्रा'

#### प्रधान मन्त्री की घोषणा

8

[ प्रथम गोलमेज-परिपद् के समाप्त होने पर ता० १६ जनवरी सन् १६३१ को प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की, वह नीचे दी जाती है। ]

सम्राट की सरकार का विचार है कि भारत के शासन का भार केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा सभाओं पर हो, केवल संक्रमण काल के लिए सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए, विशेष परिस्थिति वश और अल्पसंख्यक जातियों की राजनैतिक स्वतन्त्रता और अधिकारों को कृष्यम रखने के लिए कुछ संरक्षणों का पालन करना आवश्यक समझती है।

इस संक्रमण काल की विशेष परिस्थित के हितार्थ जो संर-क्षण शासन-विधान में होंगे उनके निर्माण में सम्राट की सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर रहेगा कि वे संरक्षण ऐसे हों, और उनका पालन भी इस प्रकौर किया जाय कि जिससे नये विधान हारा भारत में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित होने में कोई वाधा उपन्न न हो। यह घोपणा करते हुए सम्राट की सरकार को यह वात ज्ञात है कि कुछ वार्ते, जो प्रस्तावित शासन विधान के लिए अत्यावश्यक हैं, अभी पूर्णतया तय नहीं हुई हैं। परन्तु सरकार को यह विश्वास है कि इस सभा में जो कार्य हुआ है, उससे यह आशा होती है कि इस घोपणा के बाद जो वातचीत होगी, उसमें वे सब आवश्यक वार्ते तय हो जायँगी।

सम्राट की सरकार ने यह बात जानली है कि इस सभा में कार्यवाही, जिसमें सब दलों की सम्मति है, इसी आधार पर हुई है कि भावी केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय संघ शासन पद्धति के अनुसार होगी, जिसमें बिटिश भारत और देशी राज्यों की सह-मित द्विखण्ड धारासभा द्वारा होगी। उस शासन-विधान की रचना और स्वरूप तो भविष्य में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों और देशी राजाओं के बीच वात होकर ही निश्चय होंगे। इस शासन का अधिकारक्षेत्र भी बाद में विचार कर ही तय होगा, क्योंकि संघ-शासन के अधीन देशी-राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाले वे ही प्रश होंगे, जो देशी राजा स्वयं संघ में शामिल होने पर अपनी ख़शी से संघ शासन के अधीन कर देंगे। देशी राजाओं का संघ में शामिल होना केवल इसी शर्त पर होगा, कि राज्यओं द्वारा संघ को अर्पित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सब विषयों में उनका सम्बन्ध सम्राट के प्रतिनिधि वायसराय के द्वारा सीधा सम्राट के साथः

#### ःराष्ट्र-वाणी ]

होंगे और वे सिम्मिलित रूप में धारासभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्रान्तीय शासन का अधिकार क्षेत्र इतना विशाल होगा कि प्रान्त के शासन में अधिक से अधिक स्वराज्य का उपभोग हो सकेगा। संघ शासन के आधीन वही विषय होंगे, जो अखिल भारतीय हैं और जिनके शासन की ज़िम्मेवारी विधान हारा संघ सरकार को दी हुई है।

गवर्नर को केवल वही न्यूनाति-न्यून अधिकार होंगे कि जिससे असाधारण समय में शान्ति की रक्षा हो सके और विधान में प्रस्तावित सरकारी नोकरों और अल्प-संख्यक जातियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

अन्त में सम्राट की सरकार की धारणा है कि प्रान्तों में उत्तर-दायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि धारासभाओं में सभासदों की वृद्धि हो और मतदाताओं की संख्या में भी उपयुक्त वृद्धि की जाय।

विधान रचना में सम्राट की सरकार का विचार है कि ऐसी शर्तें रक्की जाय, कि जिनसे केवल अल्प-संख्यक जातियों के राज-नैतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा का प्रयन्ध ही न हो, विक उनको यह भी विधास दिला दिया नाय कि धर्म, जाति तथा वर्ण आदि की विभिन्नता के कारण कोई नागरिकता के अधिकार से विज्ञत

सम्राट सरकार की सम्मति में विभिन्न जातियों का यह कर्तव्य है कि अल्पसंश्यक उपसमिति में उठाये हुए प्रश्नों पर, जो वहाँ तय नहीं हो सके हैं, आपस में समझौता कर लें। आगे की वातचीत में यह समझौता हो जाना चाहिए। सरकार इस कार्य में भरसक सहायता देगी, क्योंकि उसकी इच्छा है कि नए विधान का संचालन न केवल अविलम्ब ही हो, बल्कि उसके संचालन में प्रारम्भ से ही सब जातियों का सहयोग और विश्वास भी होना चाहिए।

विभिन्न उप-समितियों ने, जो कि भारत के लिए उपयुक्त विधान के आवश्यक अङ्गों पर विचार कर रही हैं,विधान के ढाँचे पर विस्तृतरूप से गवेपणा भी है। अतः जो वातें अवतक तय नहीं हुई हैं, वे भी इस सीमा तक पहुँच गई हैं, जहाँ से समझौता दूर नहीं है। सन्नाट की सरकार इस सभा की रचना और अल्प समय, जो इसको कार्य के लिए लंदन में मिला है, दोनों पर विचार करते हुए व्यही उचित समझती है कि अभी इसकी कार्यवाही स्थागित करदी जाय और इसको सफलता में जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं, उनके दूर करने की विधि पर भी विचार किया जाय। सम्राट की सरकार न्त्रीघ्र ही एक योजना करनेवाली है, जिससे हम सबका सहयोग जारी रहे और अपने श्रम के फलखरूप नया विधान शीघ ही तैयार हो जाय । यदि इस अवसर में सविनय आज्ञामंग आन्दोलन 📑 भाग छेनेवाळों ने वायसराय की अपील के उत्तर में इस घोपणा 🦫 राष्ट्र वाणी ]

के अनुसार कार्य में सहयोग देना स्वीकार किया, तो उनके सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया जायगा।

अब मेरा कर्तन्य है कि आपने यहाँ आकर, प्रत्यक्ष बातचीत करके जो प्रशंसनीय सेवा भारतवर्ष की ही नहीं विल्क इस देश की भी की है, उसके लिए मैं सरकार की ओर से आप सबको धाई हूँ। इधर कई वर्षों से दोनों ओर के अनेक पुरुषों ने बीच में पढ़कर हमारे और आपके पारस्परिक सम्बन्ध में जो ग़लतफ़हमी और विभिन्नता पेदा करादी है, उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय इस प्रकार प्रत्यक्ष की बातचीत ही है। इस प्रकार मिलकर एक दूसरे के विचार और वाधाओं से जानकर होना ही पारस्परिक विरोध दूर करने और एक दूसरे की माँग पूरी करने का सर्वोत्तम उपाय है। सम्राट की सरकार एकता प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगी। जिससे नया विधान पार्लामेंट से पास होकर दोनों देश के वासियों। की सदकामना के साथ संचालन में आवे।

[ दूसरी गोलमेज-परिषद् की समाप्ति पर ता० १ दिसम्बर सन् १६३१ की प्रधान मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया वह नीचे दिया जाता है।]

१—हम गोलमेज़-परिपद् के दो अधिवेशन कर चुके हैं, और अब समय आगया है कि भारत के भावी विधान की रचना में जो-जो कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उन पर विचार करने और उनको दूर करने का प्रयत्न करने के प्रश्नों पर हमने जो कुछ कार्य किया है, उस का लेखा लें । जो विभिन्न रिपोर्टें हमारे सामने पेश हुई हैं,वे हमारे सहयोग के कार्य को दूसरी मिक्षिल पर पहुँ चा देती हैं, और अब इमको जरा विश्राम लेकर अवतक के कार्य का सिंहावलोकन करना चाहिए। यहाँ यह भी देखना चाहिए कि हमने अवतक किन-किन विरोधों का सामना कर लिया है, और अपने कार्य को सफलतापूर्वक शीघ्रातिशीव्र समाप्त करने के लिए क्या उद्योग किया जाय । अपनी पारस्परिक बात चीत और व्यक्तिगत सम्बन्धों को मैं बड़ा मुख्यवान समझता हुँ, और आज मुझे यह कहने का साहस है कि इन्हीं दो े बातों ने विधान के प्रश्न को केवल शुष्क विधान रचना तक ही सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि हमारे हृदयों में एक दूसरे के लिए आदर और विश्वास के भाव पैदा कर दिये,जिससे हमारा कार्य एक आशा-

१३

पूर्ण राजनैतिक सहयोग के समान होगया। मुझे दढ़ विश्वास है कि यही भाव अन्त तक रहेंगे, क्योंकि केवल सहयोग से ही हमको सफलता प्राप्त हो सकती है।

२ — इस वर्ष के प्रारम्भ में मैंने तत्कालीन सरकार की नीति की वोपणा की थी और मुझे मौजूदा सरकार की ओर से यही आदेश हैं कि मैं आपको और भारतवर्ष को निश्चयपूर्वक आधासन दिलाई कि इस सरकार की भी वही नीति है। मैं उस घोषणा के मुख्य-मुख्य भागों को पुनः घोषित करता हुँ:—

"सम्राट की सरकार का विचार कि भारत के शासन का भार केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं पर हो, केवल संक्रमण काल के लिए सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए, पिरिधित वश और अल्पसंख्यक जातियों की राजनैतिक स्वतन्त्रता और अधिकरों को कृायम रखने के लिए कुछ संरक्षणों का पालन करना आवश्यक समझती है।

"इस संक्रमण काल की विशेष परिस्थितिके हितार्थ जो संरक्षण शासन-विधान में होंगे, उनके निर्माण में सम्राट की सरकार का सुख्य ध्यान इस बात पर रहेगा कि वे संरक्षण ऐसे हों और उनका पालन भी इस प्रकार किया जाय, कि जिससे नये विधान द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित होने में कोई वाधा उत्पन्न न हो।"

की गत सरकार ने कुछ प्रकट शतों के साथ यह सिद्धान्त स्वीकार कर की गत सरकार ने कुछ प्रकट शतों के साथ यह सिद्धान्त स्वीकार कर किया था कि यदि भावी विधान अखिल भारतीय संघशासन पद्धति के अनुसार हो तो कार्यकारिणी (Executive) धारासभा के प्रति उत्तरदायी होगी। शतों यही थीं कि फिलहाल रक्षा और पर राष्ट्रों से सम्बन्ध के विषय गवर्नर जनरल द्वारा रक्षित रहें और आर्थिक अधिकारों के विषय में इस वात का ध्यान रक्खा जाय कि भारत मन्त्री द्वारा कृत आर्थिक जिम्मेदारियों का समुचित रूप से पालन हो,जिससे भारत की आर्थिक अवस्था और साल अक्षुण्ण

भ—अन्त में हमारी यह सम्मति थी कि गवर्नर जनरल को ऐसे अधिकार दिये जायें, जिससे वह अल्पसंख्यक जातियों के राज-नैतिक अधिकार-रक्षण और असाधारण समय में देश में शान्ति-स्थापन की अपनी जि़म्मेदारी पूरी कर सके।

५—मोटे तौर पर यही सब चिन्ह भावी भारत के शासन विधान के थे, जो सम्राट की सरकार ने गत गोलमेज़ की समाप्ति पर विचार कर प्रकाशित किये थे।

६ — जैसा कि मैंने अभी प्रकट किया है, सम्राट की मौजूदा सरकार के मेरे सहयोगी, गत जनवरी वाले मेरे वक्तन्य को, अपनी नीति के अनुकुल स्वीकार करते हैं। विशेषकर ये इस बात को

#### राष्ट्रवाणी ]

पुनवोंपित कर देना चाहते हैं कि 'अखिल भारतीय संघ' ही उनकी सम्मित में भारत की विधान सम्बन्धी किठनाइयों की कुँ जी है। वे सब इसी नीति का अविचलित रूप से अवलम्बन कर यथाशकि विभ वाधाओं को दूर करते हुए चलना चाहते हैं। इस घोषणा पर अधिकार की मोहर लगाने के लिए मैं आज के वक्त को 'व्हाइट-पेपर'के तौर पर पार्लमेंट के दोनों भवनों में बँटवा दूँगा, और सरकार इसी सप्ताह पार्लमेंट से उसे मंजूर करवा लगी।

ं ७—गत दो मास से जो बात-बीत चल रही है, उसने हमारे प्रश्नों को स्पष्ट कर दिया है,जिससे उनमें से कुछ को हल करना भी . सहज हो गया है । परन्तु इससे यह भी सिद्ध हो गया है कि वाक़ी के प्रश्नों पर फिर सहयोगपूर्ण विचार करना आवश्यक है। अभी कई वातों में विचार विभिन्नता है-जैसे संब धारा:सभी की रचना और अधिकारों के विषय । मुझे दुःख है कि अल्प संख्यक जातियों के संरक्षण के मुख्य प्रश्न का कुछ फ़ैसला न होने से यह परिपद् संघ-सरकार और धारा-सभा के रूप और उनके पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में ठीक तय नहीं कर सकी। इसी प्रकार अवतक देशी राज्य भी संघ में अपना-अपना स्थान और उसमें अपने पारस्परिक संम्बन्ध के विषय में कुछ तय नहीं कर सके हैं। इन बातों की उपेक्षा करने से हमारे ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी, और न यह संभव है कि ये सब कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जायँगी। अतः पूर्वे

इसके कि हम इन सब बातों का विधान के डाँचे में सफलता से समावेश कर सकें, आवश्यकता इस बात की है कि हम इन पर युनः विचार और वात-चीत कों, जिससे भिन्न भिन्न मतों और स्वार्थों का समन्वय हो सके। इससे मेरा यह ताल्पर्य नहीं है कि यह कार्य असंभव है या इसके लिए हमें अधिक टहरना पड़ेगा। में तो आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने ऐसा काम हाथ में लिया है जिसमें सम्राट की सरकार और भारत के नेताओं को ध्यान, साहस और समय लगाना पड़ेगा, ताकि ऐसा न हो कि कार्य समाप्त होने पर कुछ अध्यवस्था और निराशा हो, और राजनैतिक उन्नति का द्वार खुलने के बजाय बंद हो जाय। हमें अच्छे कारीगर की तरह ठीक और सही तौर पर कार्य करना पड़ेगा, और भारत हमसे इसी कर्तान्य की नाशा भी करता है।

८—तो हमारी स्थित अभी क्या है; हमने ध्येय की प्राप्ति के लिए कोन सा मार्ग निश्चित किया है? मैं ऐसी साधारण घोषणाएँ नहीं चाहता, जो हमको आगे बढ़ाने में सहायक न हों। जो घोषणाएँ पहले की जा चुकी हैं, और जिनको आज मैंने पुन: दुहराया है, सरकार की सद्भावना के परिचय और उन सिमितियों को, जिनका ज़िक में आगे करूँगा, कार्य-संलग्न करने के लिए पर्याप्त हैं। मैं तो न्यावहारिक होना चाहता हूँ। अखिल-भारतीय-संध-स्थापन का चृहद् विचार अभी लोगों के दिलों में जमा हुआ है। संक्रमण काल

के लिए कुछ उपयुक्त संरक्षणों सहित उत्तरदायित्वपूर्ण संघ-सर-कार का सिद्धान्त अभी तक अविकल बना हुआ है। हम सब इसमें सहमत है कि भावी गवर्नर के प्रान्तों के शासन में बाहर से कम-से-कम हस्ताक्षेप और भीतरी प्रवन्ध में अधिक से-अधिक स्वतंत्रता हो।

९—इस अन्तिम बात के विषय में मैं यह कह हूँ कि भावी सुधार के फल स्वरूप सीमा-प्रान्त को गवर्नर का प्रान्त बनाने का हमारा विचार है। इसके अधिकार, केवल सीमा प्रान्त की विशेष परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तनों के अतिरिक्त अन्य प्रांतों के समान ही होंगे, और उनके समान ही शांति-स्थापन और रक्षा के निमित्त, गवर्नर को दिये हुए अधिकार वास्तविक और कारगर होंगे।

१०—सम्राट की सरकार गत गोलमेज परिषद् में पास हुई सिन्ध को अलग प्रान्त बनाने की सिफारिश सिद्धान्त रूप में स्वीकार करती है वशतें कि इस प्रान्त को अपने आर्थिक भार उठाने के साधन प्राप्त होजायें। अतः हमारा विचार भारत सरकार को यह कहने का कि वह सिन्ध के प्रतिनिधियों के साथ यह विचार करने के लिए एक कान्फ्रेंस की आयोजना करे कि अर्थ-विशेषज्ञों द्वारा इस विपय में बतलाई हुई कठिनाइयों को दूर करने का यत्न कैसे किया जाय।

११—मैं विषयान्तर में चला गया, हमारा विषय स्वतन्त्र

शान्त और देशी राज्यों का सम्मिलित संघ था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हमारी वात-चीत ने स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि संब की स्थापना एकाध महीने में नहीं हो सकती है। अभी तो बहुत-कुछ रचनात्मक कार्य वाको है, कई वातों पर' समझौता कर, उनके आधार पर भवन निर्माण करना है। यह तो स्पष्ट है कि प्रान्तों में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित करना उतना कठिन नहीं है और यह सुगमतर रीति से भी हो सकता है। भभी केन्द्रीय सरकार के पास जो अधिकार हैं, उनमें घटा बड़ी करने में - क्योंकि प्रान्तीय स्वराज्य के लिए प्रान्तों को विशेष स्वतन्त्रता के अधिकार े देने पहेंगे-कोई खास बाघाएँ उपस्थित नहीं होंगी। इसी कारण सरकार को दबा कर कहा गया है कि संधस्थापन करने का सुगम-तर उपाय यही है कि प्रान्तों को शीघ स्वराज्य दे दिया जाय और इसमें यथासंभव आवश्यकता के सिवा एक दिन की भी देर न हो। परन्तु ऐसा माळ्म होता है कि यह इकतरफ़ा सुधार आप को कम रुचिकर प्रतीत होता है। आप लोगों की इच्छा है कि घिधान में ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाय, जिसका असर समष्टि रूप से सारे भारत पर न पड़े और सम्राट की सरकार की भी यह मंशा नहीं है कि कोई भी उत्तरदायित्व, जो किसी भी कारण से असामायिक समझा जाता हो, बलात् दिया जाय । संभव है कि समय और परिस्थिति में परिवर्तन हो जाय, अतः अभी शीघ्र ही

## राष्ट्र-गणी ]

ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आगे पछताना पड़े। हमारी सदा से यह सम्मति रही है, और भव भी है, कि संध-शासन स्था-पित करने के प्रयत्न में शीव्रता की जाय। परन्तु इस कारण से सीमाप्रान्त के सुधारों में विलम्ब करना भूल होगी, अतः हमारा विचार है कि भावी सुधारों के लिए न ठहर कर, मौजूदा विधान के अनुसार ही अभी सीमाप्रान्त को जल्दी-से-जल्दी गवर्नर का प्रान्त बना दिया जाय।

१२. हमको यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय प्रगति के मार्ग में जातिगत प्रश्नरूपी बहुत बड़ी रकावट पड़ी हुई है। मैंने अपनी इस धारणा को आपसे कभी नहीं छिपाया है कि इसका फ़ैसला तो सबसे पहले अपको आपस में ही कर लेना चाहिए। स्वयंशाक्षित जनता का प्रथम कर्तव्य और भार तो यही है कि आपस में पहले यह फ़ैसला करले कि प्रजातन्त्र पद्धति के प्रतिनिधित्व का प्रयोग कैसे किया जाय अर्थात् प्रधितिनिधित्व किसको और कितना दिया जाय। दो वार इस परिपद् ने इस काम को हाथ में उठाया और दोनों ही वार असफलता मिली। मैं नहीं मानता कि आप हमको यह कहेंगे कि आपकी यह असम्मर्थता सदा बनी रहेगी।

13. समय तीज वेग से दौड़ रहा है। और यदि आपने ऐसा समझौता, जो सब दलों को स्वीकार हो, और जिस पर आगे कार्य

किया जा सके, पेश नहीं किया, तो हमें शीघ्र ही अपने आगे बढ़ने के प्रयत में रुकना पड़ेगा (और वास्तव में अभी हम रुक ही से गये हैं)। ऐसी दशा में सम्राट की सरकार को विवश होकर एक अस्थायी योजना बनानी होगी,क्योंकि सरकार निश्चय कर चुकी है कि आपकी इंस असमर्थता पर भी राजनैतिक उन्नति एक नहीं सकती। इसका अर्थ यह होगा कि सम्राट की सरकार आपके लिए केवल प्रतिनि-धित्व का प्रश्न ही तय नहीं करेगी, विक यथाशक्य बुद्धिमानी और निष्पक्षतापूर्वक यह भी तय करेगी, कि विधान में क्या-क्या नियन्त्रण और सन्तुलन रखने की भावश्यकता है, जिससे 'अल्प संख्यक जातियों की,बहु संख्यक जातियों के, जिनका प्राधान्य प्रजातन्त्र शासन में होगा, अत्याचारों से रक्षा हो सके। मैं आपको आगाह करदूँ कि विधान का यह भाग, जो आप स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यदि सरकार आरजी तौर पर भी निर्धारित करेगी, तो चाहे वह कितने ही गम्भीर विचार के साथ अल्प संख्यक जातियों की रक्षार्थ संरक्षणों का समावेश करे,जिससे किसीको यह 'शिकायत न हो कि उनकी उपेक्षा हुई है, तव भी वह इस प्रश्न का संतोप जनक निपटारा नहीं होगा । मैं आपसे यह भी कहूँ गा कि यदि आप इस विषय में आपस में किसी निश्चय पर नहीं पहुँचेंगे, न्तो आप निश्चय रखिए कि भारत के विधान पर,हमारे समान विचार रखने वाली, किसी भी सरकार के कार्य को आप अधिक दुस्तर बना-

वेंगे, और वह विधान अन्य राष्ट्रों के विधानों के समान भारर-पूर्ण स्थान नहीं पा सकेगा। अतः मैं भापसे एक बार फिर अनु-रोध करूँगा कि आप जाकर पुनः इस प्रश्न पर विचार-विनिमय करें और किसी समझौते के साथ हमारे सामने पेश करें।

१४. हमारा इरादा आगे बढ़ने का है। अब हमने अपने कार्य को सिल्सिलेवारं कुछ विषयों में विभक्त कर लिया है। अब आव-श्यकता इस बात की है कि पहले उनपर छोटी समितियाँ,बहुत बड़ी बड़ी परिपर्दे नहीं, गवेपणापूर्वक विचार करें और हमें उचित है कि अब इसी क्रमानुसार कार्य करने के लिए उपाय सोचें। जवतक यह कार्यहो और वे समितियां इसकी रिपोर्ट पेश करें, तब तक हमारी आपकी बातचीत जारी रहनी चाहिए। अतः आपकी सम्मिति लेकर मैं चाहता हूँ कि एक प्रतिनिधि समिति — इस सभा की कार्यकारिणी समिति, नामज़द कर दी जाय, जो भारत में ही रहे और जिसका वायसराय के द्वारा हमसे भी सम्बन्ध बना रहे। अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि वह सिमिति किस प्रकार कार्य करेगी । यह विषय तो ऐसा है, जिसपर विचार करना होगा और विचार भी तब संभव होगा, जब हमारी प्रस्तावित समितियाँ अपनी विविध रिपोर्टें पेश कर दें । हाँ, अन्त में हम हो एक बार और मिलना होगा, जिससे सब रचनात्मक कार्यों का एक वार सिंहावलोकन हो सके।

१५ हमारा यह विचार है कि परिषद् द्वारा प्रस्तावित ये सिमितियाँ शीघ्र बनादी नायँ—(क) जो चुनाव क्षेत्रों और मता- धिकार के विषय में जाँच और सिफारिश करें; (ख) जो फीडरल फाइनेन्स सब-किमिटी की सिफ़ारिशों की आय-व्यय के ऑकड़ों से मिलान कर जाँच करें; और (ग) जो कुछ देशी राज्य विशेषों के विषयों में उत्पन्न हुए आधिक प्रश्नों पर गौर से विचार करे । हमारा यह विचार है कि ये सिमितियाँ इस देश के प्रमुख सार्वजनिक पुरुषों के अधिनायकत्व में, आगामी नए वर्ष के प्रारम्भ में ही भारत में कार्य करें । संघ-विधान विषयक अन्य अनिश्चित विषयों पर जो सम्मितियाँ आपने प्रकट की हैं, उन पर हम शीघ्र ही विचार करेंगे, और ऐसा उपाय करेंगे जिससे उनके विषय में भी उचित समझौता हो सके।

१६. सम्राट की सरकार ने संघ विधायक सिमित की रिपोर्ट के २६ वे पेरा में प्रस्तावित राय पर भी, जिससे संघ धारा सभा में राज्यों द्वारा स्वीकृत प्रतिनिधियों की संख्या को प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व के विचार से विभाजित करने में आसानी होगी, ग़ौर कर लिया है। मेरे पूर्व कथन से यह स्पष्ट है कि देशी राजा-स्वयं इस बात के इच्छुक हैं, कि उनके प्रतिनिधित्व का फैसला यथा संभव शीध्र ही हो, और सम्राट की सरकार की इच्छा है कि उनको इस विषय में सम्मति के रूप में हर प्रकार की सहायता

दी जाय । यदि राजाओं के भाषस में इस विषय में उचित निप--टारा होने में विलम्ब मालूम हुआ तो सरकार वह उपाय करेगी जिससे उचित निपटारा शीघ्र हो ।

१७. दूसरे जिस विषय के बारे में कुछ कहने की आप आशा करेंगे और जो आप वड़ा आवश्यक समझते हैं, उस की कुछ चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ । जातिगत प्रश्न का ऐसा निपटारा जो कैवल धारासभा में जातियों के प्रतिनिधित्व का ही फैसला करे, मेरी राय में 'नैसर्गिक अधिकार' प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। विधान में केवल ऐसी बात के समावेश से अल्प-संख्यक जातियाँ तो उसी अल्प-संख्या में ही रहेंगी; अतः विधान में ऐसी शर्तें अवश्य होनी चाहिएँ, जिनसे सब धर्मों और नातियों को यह विश्वास हो कि राष्ट्र में बहुसंख्यक सरकार उनकी नैतिक और आर्थिक उन्नति में वाधा नहीं पहुँ चायगी । सरकार अभी यहाँ यह नहीं कह सकती कि वे शर्तें क्या हैं । उनका रूप और विस्तार तो वड़े सोच-विचार के बाद ही निश्चित किया जा सकता है, जिससे एक ओर तो वे अपने ताल्पर्य्य को सिद्ध कर सकें और दूसरी ओर प्रतिनिधित्व-सिद्धान्तवादी उत्तरदायित्वपूर्ण-शासन में भी किसी प्रकार से क्षति न पहुँ चे । इस बात के तय करने में सलाहकार समिति अच्छी सहायता देगी, क्योंकि इस विपय के भी जातिगत मताधिकार विभाजन के समान सबकी रायके

साथ तय होने में ही, विधान का सफलतापूर्वक संचालन हो सकता है।

१८ अब एक बार फिर हम और आप एक दूसरे से विदा होते हैं। हममें से अधिक-से-अधिक आशावादी को जितनी सफ--लता की आशा थी उससे अधिक सफलता हमको प्राप्त हुई है। भापणों में प्रतिनिधिगण के मुख से ऐसे भाव सुनकर मुझे बढ़ी प्रस-जता हुई है, क्योंकि तथ्य भी यही है। हमारे कार्य में बाधाएँ उप-स्थित हुई हैं, परन्तु उस भाशावादी ने, जिसका संसार उन्नति के लिए आभारी है, यह कहा था कि बाघाएँ तो दूर करने के लिए ही होती हैं। इस उपदेश से जो नृतनता और सद्भावना की शिक्षा मिलती है, उसीके अनुसार हमें अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। ऐसी परिपदों का मेरा विस्तृत अनुभव यही है कि समझौते का रास्ता शुरू में टूटा-फूटा और वाधा पूर्ण होता है, अतः प्रारम्भ में प्रत्येक को एक प्रकार की निराशा-सी ही होती है । परन्तु एक समय आता है जब, और अधिकतर अकस्मात ही, रास्ता साफ़ हो जाता है और मंजिले मक्सूद तक आराम से पहुँच जाते हैं। मेरी यह प्रार्थना ही नहीं है कि हमारा अनुभव भी यही हो, प्रत्युत मैं आपको विश्वास दिलाता हुँ कि सरकार सतत यही प्रयत्न करेगीः कि हमारा और आपका श्रम शीव्र ही फल्ट्रायक हो।

## सस्ता-साहित्य-मएडल, अजमेर के

## प्रकाशन

| १-दिव्य-जीवन ।=)            | १५–विजयी बारडोली २)       |  |  |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|
| <b>२</b> -जीवन-साहित्य      | १६-अनीति की राह पर ।≤)    |  |  |
| (दोनों भाग) १=)             | १७-सीताजी की अग्नि-       |  |  |
| ६-तामिलवेद ॥)               | परीक्षा ।-)               |  |  |
| *-शैतान की लकड़ी ॥=)        | १८-कन्या-शिक्षा ।)        |  |  |
| ५-सामाजिक कुरीतियाँ॥≋)      | १९-कर्मयोग ।=)            |  |  |
| <b>६</b> —भारत के स्त्री-रत |                           |  |  |
| (दोनों भाग) १॥।-)           | २०-कलवार की करतूत 😑       |  |  |
|                             | २ १-च्यावहारिक सभ्यता।)॥  |  |  |
| ७-अनोखा! ।=)                | २२-अँधेरे में उजाला ।≊)   |  |  |
| ८-ब्रह्मचर्य-विज्ञान ॥।-)   | २३-स्वामीजी का बलिदान ।-) |  |  |
| ९-यूरोप का इतिहास           |                           |  |  |
| (तीनों भाग) २)              | ४-हमारे ज़माने की         |  |  |
| १०-समाज-विज्ञान १॥)         | गुलामी ।)                 |  |  |
| ११-खद्दर का सम्पत्ति-       | २५-स्त्री और पुरुष ॥)     |  |  |
| शास्त्र ॥≝)                 | २६-घरों की सफाई ।)        |  |  |
|                             | २७-क्या करें ?            |  |  |
| १२-गोरों का प्रमुख ॥=)      | (दोनों भाग) १॥=)          |  |  |
| 1३-चीन की आवाज़ ।/)         |                           |  |  |
| १४-दक्षिण आफ्रिका का        | २८-हाथ की कताई-           |  |  |
| सत्याग्रह                   | बुनाई ॥=)                 |  |  |
|                             | २९-आत्मोपदेशं।)           |  |  |
|                             |                           |  |  |

३०-यथार्थ आदर्श जीवन ( अप्राप्य ) 11-) ३१–जब अंग्रेज नहीं आये थेı) ३१—गंगा गोविन्दसिंह (अप्राप्य) 11=) ३३-श्रीरामचरित्र 8I) ३४–आश्रम-हरिणी. ı) ३५-हिन्दी-मराठी-कोप ۲) ३६-स्वाधीनता के सिद्धांत॥) ३७-महान् मोतृत्व की ओर---111=) ३८-शिवाजी की योग्यता ।=) (अप्राप्य) ३९-तरंगित हृदय u) ४०-नरमेध ! 911) ४१–दुखी दुनिया II) ४२-ज़िन्दा छांश II) ४३-आत्म-कथा (दोनोंखण्ड) ٠ ٦) ४४–जव अंग्रेज़ आये (ज़ब्त)

४५-जीवन-विकास अजिल्द् १।) सजिल्द् १॥)-४६-किसानों का विगुल =) (जब्त) ४७-फॉसी ! n)· ४८-अनासक्तियोग तथा गीता वोध ४९-स्वर्ण-विहान (ज़ब्त) (नाटिका) 1=). ५०-मराठों का उत्थान और पतन સા). ५१-- भाई के पत्र-भजिल्द १॥) सजिल्द २). ५२-स्व गत ५३—युग-धर्म--ज़ब्त १=). ५४---स्वी-समस्या अजिल्द १।॥) सजिल्द २) ५५—विदेशी कपड़े का मुकावला 11=) ५६ — चित्रपट ५७—राष्ट्रवाणी ५८-इंग्लैण्डमें महात्माजी १) ५९— रोटी का सवाल

